### OUEDATESUD GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE                              | SIGNATURE |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|
|                   |                                        |           |
|                   |                                        | Ì         |
| {                 |                                        |           |
|                   |                                        | 1         |
| 1                 |                                        |           |
|                   |                                        |           |
| Ì                 |                                        |           |
|                   |                                        | •         |
| 1                 |                                        |           |
| 1                 |                                        |           |
| }                 |                                        | İ         |
| }                 |                                        | 1         |
| ]                 |                                        | 1         |
|                   |                                        |           |
|                   |                                        |           |
|                   |                                        |           |
| 1                 | ,                                      |           |
| - [               |                                        |           |
| 1                 |                                        |           |
| }                 |                                        |           |
| 7                 | 40.                                    |           |
| 25/2              | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1924      |

# हिंदी (0) शिंदी (0)

हिंदु स्ता नी ए के डे मी उत्तर प्रदेश, इलाहाबद

# हिंदी कथा-कोष

माचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पीराणिक इत्रंतर्कथाओं का संदर्भ-ग्रंथ

8578

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तरमदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करण: २०००: १९५४

ं स्लय तीन रुपये

#### **मकाशकीय**

हिंदी में एक ऐसे कोष की आवश्यकता का वहुत समय से अनुभव किया जा रहा था जिसमें पुराने हिंदी-साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पौराणिक अंतर्कथाओं का समावेश हो। कई वर्ष पहले एकेंडेमी ने यह कार्य अपने साहित्य-सहायक स्वर्गीय पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी को सौंपा था, लेकिन द्विवेदी जी कार्य के पूरा होने से पूर्व दिवंगत हुए। परिस्थितियों-वश इस कार्य को कई हाथों से गुजरना पड़ा। श्री पारसनाथ तिवारी और श्री मातावदल जायसवाल ने इसे आगे वढ़ाया और कोप को उसका वर्तमान श्रंतिम रूप श्री भोलानाथ तिवारी ने दिया। एकेंडेमी के ही तत्वावधान में श्री विश्वनाथ मिश्र ने केंवल नंददास की रचनाओं में आये नामों का एक कोप प्रस्तुत किया था जो कि स्वतंत्र रूप से 'हिंदुस्तानी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस सामग्री का भी उपयोग प्रस्तुत कोप में कर लिया गया है।

ऊपर बताये गये कारण से कोष में कदाचित् वैसी एकरूपता नहीं आ पाई है जैसी कि अभीष्ट थी। फिर भी निस्संदेह इस ग्रंथ का अपना विशेष मूल्य हैं और यह आशा की जाती है कि इससे न केवल हिंदी शिचार्थी लाभान्वित होंगे, विलक साधारण पाठक भी, और यह हिंदी के संदर्भ ग्रंथों में अपना स्थान वनावेगा।

कथाओं तथा नामों को एकत्र करने में वैदिक संहिताओं, ज्ञाह्मणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं उपपुराणों, हिंदी के प्रमुख कवियों की रचनाओं, भक्तमाल तथा डाउसन की क्लैसिकल डिक्शनरी से सहायता ली गई है।

श्रागे के संस्करण में इसे श्रीर भी पूण तथा उपादेय वनाने का प्रयत्न होगा।

हिंदुस्तानी एकेडेसी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद श्रगस्त, १६५४ धीरेंद्र वर्मा मंत्री तथा कोपाध्यक्त

## हिंदी कथा-कोष

श्रंग-१. यिट्र के एक प्रतापी सोमवंशी राजा जिनके श्रंग से बाह्यणों ने यज्ञ द्वारा राजा वेणु को उत्पन्न किया था। ये वहे धार्मिक थे, किंतु इनका पुत्र श्राज्ञाकारी न था। दे० 'वेणु'। २. कृतयुग के एक प्रजापति, जिन्होंने एक वार इंद्र का बेभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की कामना से विष्णु की वड़ी उपासना की थी। इस उपासना से विवाह करने की श्राज्ञा दे दी, किंतु इन्होंने एक यमकन्या सुनीया से गांधर्य विवाह कर लिया जिससे वेन नाम का एक वड़ा श्रत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुश्रा। उसके व्यवहार से दुखी होकर ये सर्वस्व त्याग कर वन में चले गये। इनके सुमनस, ख्याति, कृतु, श्रंगिरस तथा गय नाम के पाँच भाई श्रोर थे। ३. श्रंग जनपद के राजा, जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त थे।

श्रंगद-१. किष्किंघा के राजा वालि के वीर पुत्र । वालि का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही किप्किंधा का राज्य सौंप कर 'युवराज' की पदवी दी थी। राम की सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान के बाद इन्हीं का स्थान था । राम का दृत बनकर राम-रावण युद्ध के पूर्व ये रावण के दुरवार में गए थे। श्रपने पिता यालिकी मित्रता के नाते इन्होंने रावण को राम से वैर न करने के लिए यहुतेरा समभाया किंतु उसकी हटवादिता के कारण इनका समकाना वेकार गया । इसी अवसर पर रावण की वातों से ग्रावेश में ग्राकर इन्होंने ग्रपना पैर जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी वीर यदि इनका पैर उठा दे तो राम हार मान कर लीट जायेंगे। किंतु वह पैर किसी से भी न उठा। श्रंत में उसे उठाने के लिये रावण स्वयं प्रस्तुत हुया किंतु उसे इन्होंने "मम पद गहे न तोर उधारा" तथा गहिस न राम चरन सठ जाई" कह कर जिज्जत कर दिया। सुत्रीव इनके चचा तथा पंचकन्या तारा इनकी माता थीं। दे॰ 'वलि'। २. एक प्रसिद्ध वेष्ण्य भक्त श्रीर जगताथ (पुरी) के जनन्य उपासक। इनके पास एक बहुमृल्य रत्न था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयत्न किया। थन्त में उसकी रचा यसंभव समक कर इन्होंने उसे जगनाथ जी को समर्पित कर दिया। ग्रंगदर्सिह जाति के एत्रिय, रायसिंह गढ़ के निवासी तथा सिला-एदी सिंह के चाचा थे। ऐसी अनुश्रुति है कि पहले यह बड़े विषयी थे घोर सदैव श्रपनी रूपवती पत्नी का मुख देखने में ही तन्मय रहा करते थे। शंत में पत्नी से ही इन्हें हरिभक्ति की भी प्रेरणा मिली छोर उसी के गुरु द्वारा दीणित भी हुए।

ष्ट्रंगिरा-एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि जिनका स्थान मनु, ययाति तथा ऋषु आदि के समकन माना जाता है। सप्तियों तथा इस प्रजापितयों में भी इनकी गणना है। कालांतर में श्रीगरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिपी तथा स्मृतिकार भी हो गये हैं। नचत्रों में मृहस्पित यही हें श्रीर देवताश्रों के पुरोहित भी यही। इस प्रकार ज्ञात होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। 'श्रीगरस्' उसी धात से निकला है जिससे 'श्रीय' श्रीर एक मत से इनकी उत्पित भी श्राग्नेशी (श्रिय की कन्या) के गर्भ के मानी जाती है। मतांतर से इनकी उत्पित, ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है। स्मृति, श्रद्धा, स्वधा, स्वधा, स्ति तथा दच की दो कन्याएँ इनकी पितर्यों मानी जाती हैं। उत्तथ्य, मृहस्पित तथा मार्कडेय इनके पुत्र कहे गये हैं। भागवत् के श्रनुसार स्थीतर नामक किसी निस्संतान चित्रयं की पित्री से इन्होंने ब्राह्मणोपम पुत्र उत्पन्न किये थे।

श्रंजना-हनुमान की माता। इनके पित का नाम केशरी था; किंतु इनुमान की उत्पत्ति पवन से वतलाई जाती है। एक वार किसी कारण-वश महादेव का वीर्यपात हो गया, जिसे वायु ने उड़ाकर श्रंजनी के कान में फूंक दिया श्रोर इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। दे॰ 'इनमान'।

श्चंतिर्त्त् नाभादास के श्रमुसार ये नव योगीश्वरों तथा श्रमुख भक्तों में से एक थे। दे० 'योगीश्वर'।

श्रंधक-१. एक राचस का नाम जिसकी उत्पत्ति पार्वती के पसीने से मानी जाती है। हिरच्याच के घोर तप करने पर शंकर जी ने प्रसन्त होकर इसे यही पुत्र दिया था। इसके सहस्र बाहु, सहस्र शिर तथा दो सहस्र नेत्र थे। इतने नेत्र रहने पर भी यह अंधों की भौति कुम-कृम कर चलताथा इसी से इसका नाम श्रंधक पदा था। पार्वती की अवज्ञा करने के कारण शिव से इसका घोर युद्ध हुआ। इसके रक्त की एक-एक बूँद से जब इसी के समान राइस उत्पन्न होने लगे तय शिव ने एक मातृका उत्पन्न की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर उसके तृप्त होने पर फिर नर्ये ग्रंथक उत्पन्न होने लगे श्रीर उन्हें विवश होकर विष्णु की सहायता लेनी पदी । विष्णु की एक युक्ति से सारे नये घंधक विलीन हो गये और शिव ने सुरुव द्यंधक को त्रिशूल पर लटका दिया । श्राकुत होकर जब उसने शिव की न्तुनि करनी धारंभ की तो उन्होंने इसे गणाधियय प्रदान दिया । मतांतर से यह करवप और दिति का पुत्र या। देवता ग्रों ने जब दिति के समस्त पुत्रों का बध कर दिया तब उसने एक शबध्य पुत्र के लिए भगवान से मार्थना की जिसके फलस्वरूप घंधक की उत्पत्ति हुई। शिव तथा विष्णु के छतिरिक्त विसी भन्य देवता के

हारा प्रगतिन न तोने का इसे वर प्राप्त था। यह इतना ध्राणावारी हुया कि इसके चातंक से बैलोक्य कॉप उता। इसने उनेगी, इंदावर्ता धादि ध्रप्यसाओं का हरण कर निया तथा नदंनकानन से पास्तित लाकर ध्रपने यहाँ रम निया। खंत में बढ़ी कटिनता से यह शिव के हाथों मारा गया। २. वृतिण वंश के एक पूर्व पुरुव युधाजित का पुत्र तथा कोष्टा का नाती। विष्णुपुराण के अनुसार यह सावत का पुत्र था।

यह साव्यत का पुत्र था। छंबरीप-१. श्रयोध्या के एक मसिद्ध सूर्यवंशी राजा। विष्णु का रामाचतार इन्हीं के वंश में हुआ था। ये दृष्याक की चौबीसवीं पीढ़ी में थे और गंगा के प्रवर्तक प्रसिद्ध राजा नगीरथ के प्रपोत्र थे। ये यटे पराकमी थे श्रीर कहा जाता है कि इन्होंने ५० लाख राजाश्रों को युद्ध में परास्त किया था। ग्रंबरीप उच्च कोटि के विष्णु-भक्त थे। सारा राज्य-भार कर्मचारियों को सोपकर ये अपना घधिकांश समय हरि-भजन ही में व्यतीत किया करते थे। श्रंयरीप की कन्या का नाम संदरी था जिसका गुण भी नाम के ही शनुसार था। देविंप नारद और पर्वत, जो किसी कार्य-युरा प्रवरीप के वहाँ पधारे थे, सुंदरी पर मुग्ध हो गये श्रीर उसे शास करने के उपक्रम में दोनों वारी-वारी से विष्णु के पास गये। नारद ने प्रार्थना की कि पर्वत का मुँह चंदर का-सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद के लिए वहीं प्रार्थना की । विष्णु ने दोनों की प्रार्थना न्यीकार करके दोनों का मुँह बंदर का-सा बना दिया। इसी आकृति में वे शंवरीप के यहाँ पहुंचे जिन्हें देखकर सुंदर्श भयभीत हो गई। खंबरीप के साथ पुनः वहाँ पधा-रने पर दोनों के बीच भगवान विष्णु को भी बैठे देख संदर्भ ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी छोर तत्काल ही विष्णु की बेरणा से श्रंतर्थीन हो गई। दोनों ऋपि बड़े क़ुद्द हुए और उन्होंने श्रंवरीय को श्राप दिया कि वह स्वयं श्रंथकारावृत हो श्रपना शरीर तक न देख सके। पर श्रंपरीप की रचा के लिए भगवान का सुदर्शन-चक्र उपस्थित हुसा श्रीर श्रीधकार का नाशकर मुनियों के पीछे पर गया। मुनिगण भागते-भागते श्रंत में विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान् ने समा करते हुए सुदर्शन चक्र हटा निया । याम्तविक वात यह थी कि स्वयं राधा (लक्सी) ने मुंदरी के रूप में अंबरीप के यहाँ जन्म लिया था और श्रीरोगा (विष्यु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की थी। एक बार श्रपना बत खंडित न होने देने के लिए शंबरीप ने आमंत्रित ऋषि दुर्वासा के आने के पूर्व ही पारायण पर लिया था जिससे कुद होकर ऋषि ने इन्हें माम्ने के लिए प्रपनी जटा के एक बान से कृत्या राजसी उपमानी थी मिनु सुदर्शन चक्र ने राजसी को सारकर इनकी रहा की चार फिर ऋषि के पीछे पदा । परेशान दोका प्रापि जिल्हाकी शरण में गये किंतु उन्होंने प्रापि को रांगीय के ही पास समा-याचना के लिए मेज दिया। र्षत में हमी उपाय से ऋषि बच सके।

प्रिया-कािंग्रज की उन तीनों कन्याओं में सबसे ज्येष्ठ जो भोग्य द्वारा प्रपटन हुई थीं। ये उनके पराक्रम पर सुष्य भी घीर उनसे दियाह भी करना चाहती थीं किंतु उन्होंने आमरण वहाचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें अस्तीकार कर दिया। अपहरण के पूर्व इनका विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित हुआ था किंतु इस घटना से उन्होंने भी इनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। ग्रंवा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की और शिव के वरदान के अनुसार अगले जन्म में शिखण्डी के रूप में अवतरित होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। दे० 'शिखंडी' तथा 'भीष्म'।

ख्रुंबालिका-काशिराज की किनप्टा कन्या जो विचित्रवीयें को ब्राही गई थी ख्रोर पांडु जिनके पुत्र थे। पांडु की उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है। दे० 'सत्यवती' तथा 'व्यास'। ख्रांविका-काशिराज की मक्तली कन्या जिनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुत्रा था। ये ध्तराष्ट्र की माता थीं, जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती है। दे० 'व्यास', 'खंवा' खोर 'विचित्रवीर्य'।

श्रंशुमान-१. प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर के पौत्र तथा श्रसमंजस के पुत्र। श्रसमंजस, जो विदर्भकन्या केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितांत खयोग्य तथा थत्याचारी राजा हुए जिससे तंग धाकर सगर ने इनका देशनिकाला कर दिया। किंतु इसके पूर्व ही वे श्रंशुमान नामक पुत्र छोड़ गये थे जो पिता के विपरीत घत्यंत योग्य सिद्ध हुआ। राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा जब ईंद्र ने चुरा लिया और उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो श्रंशुमान ने ही पाताल में उनका पता लगाया श्रोर श्रपने सद्व्यव-हार तथा बुद्धि कौशल से महर्षि कपिल को प्रसन्नकर श्ररव का उद्धार किया ग्रीर पितामह का यज्ञ पूरा कराया। ग्रंशुमान की प्रार्थना पर महर्पि कपिल ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि उनके पौत्र भगीरथ द्वारा गंगा का मर्त्यलोक में श्रवतरण होगा श्रोर उन्हीं के द्वारा सगर के साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दे॰ 'सगर', 'भगीरथ' और 'दिलीप'।

श्रकंपन-रावण के एक सेनापित । इनके पिता का नाम सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था। ये रावण के मामा लगते थे। प्रहस्त थार श्रूमांस नाम के इनके दो यन्य भाई थे। इनकी मृत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा हुई थी।

प्रकृती-स्वायंभुव मनु तथा सतरूपा की द्वितीय कन्या चौर महर्षि रुचि की पत्नी। यज्ञ तथा दिन्छा इनकी यमल संतान मानी जाती हैं। जिन्होंने परस्पर विवाह कर लिया था घौर अन्हीं से द्वाद्य यमों की उत्पत्ति हुई थी। उत्तानपाद तथा प्रियवत छक्ती के भाई थे। पातिवत तथा हरिभक्ति के प्रसंग में इनकी गणना प्रमुख रूप से की जाती हैं।

्रध्नकृर-एक याद्व । लोंक-प्रसिद्धि के श्रनुसार ये कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में श्रसम्मा-नित होकर रहनेवाले व्यक्तियों में इनका विशेष रूप से उक्लेख मिलता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने इन्हें कृष्ण तथा यलराम को लाने के लिए गोकुज भेजा था। कृष्ण तथा वलराम इनके साथ मथुरा श्राए थे श्रीर वहाँ उन्होंने कंस के श्रनुचरों को धराशायी करने के बाद उसका भी वध कर डाला । श्रक्र उसके बाद निरंतर कृष्ण के ही साथ रहे। कृष्ण ने जरासंध के आक्रमणों से घवड़ाकर जब द्वारिका को श्रपना राजनगर बनाया तो ये भी मथुरा छोड़कर संभवतः द्वारिका ही चले गये थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्यमंतक मिण् होने की कथा मिलती है। इस मणि के संबंध में यह प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे प्रतिदिन विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान में वह रहता है वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती। एक बार अक्रुर किसी कारणवशद्वारिका छोड़कर चले गये थे: उनके जाते ही वहाँ अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई। द्वारिका-वासियों ने यह सममकर कि यह पुरायात्मा न्यक्ति हैं, इन्हीं के चले जाने से अनावृष्टि हो गई है इन्हें द्वारिका फिर बुला लिया । किन्तु कृष्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमंतक मिण है, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ श्रनावृष्टि श्रादि नहीं होती। एक राज-सभा में कृप्ण ने इनसे इस मिण के संवंध में पूछा था कि "क्या तुम्हारे पास शतधन्वा की स्यमंतक मिण है ?" कृष्ण जब शतधन्वा का वध करने को उद्यत हुए थे तो वह इस मिए को अक्रूर के पास ही छोड़ गया था। कृत्ण ने उसका पीछा करके उसका वध कर डाला था; इस प्रकार यह मिण अकूर के पास ही रह गया था। कृप्ण इस तथ्य से परिचित थे। कृष्ण के पूछने पर श्रक्र को, यह मणि दिखाना पड़ा; किन्तु कृप्ण ने उसे देखेंकर फिर इन्हें ही वापस कर दिया श्रीर उसके वाद वह जीवनपर्यंत इन्हीं के साथ रहा।

श्चन्तपाद-एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दार्शनिक। इनका दूसरा नाम गौतम है जो 'न्यायदर्शन' के रचियता माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिप्ठापित दर्शन को 'श्रन्तपाद-दर्शन' भी कहते हैं।

श्रज्ञयकुमार-रावण तथा मंदोदरी के कनिष्ठ पुत्र का नाम जिसकी मृत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये हुए हनुमान के द्वारा हुई थी।

अन्यमल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

श्रगस्त्य-ऋग्वेद की कई ऋचात्रों के रचयिता एक ऋषि। उवेंशी के सोंदर्य को देखकर मित्र श्रोर वरुण के स्खलन से इनकी और विसप्ट की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार सायण के कथनानुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें कलसी-सुत, कुंभसंभव और घटोन्नव श्रादि भी कहा गया है। पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मैत्रा-वरुणि श्रीर श्रीवंशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक श्रॅगूडे के वरावर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। मतांतर से ये वसिष्ठ के बहुत बाद के हैं श्रीर प्रजापतियों में नहीं गिने जाते। कहा जाता है कि विध्य-पर्वंत को दंडवत करने के लिए इनके आगे फ़ुकना पड़ा और वह पहले वाली अपनी ऊँचाई खो वैठा। अगस्य नाम पड़ने का कारण इस पर्वत का भुकना ही है। इसी चमत्कार के कारण इन्हें विध्यकूट भी कहा गया। देवासुर संश्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये श्रीर खुद सागर ने भी इन्हें चुट्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये

श्रीर इस कारण पीताभि या समुद्रचुलुक कहलाये। बाद में इनकी गणना सप्तर्षियों में होने लगी। प्राणों में इन्हें पुलस्त्य का पुत्र कहा गया है। ये ब्रह्मपुराण के कहनेवालों में से माने गये हैं। इन्होंने श्रीपधियों पर भी लिखा है। महाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह कथा है कि इनके पूर्वज उल्टे टाँग दिये थे। उन्होंने इनसे कहा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पैदा हो। तब इन्होंने विभिन्न पशुर्ओं के सुंदरतम अवयवों के सौंदर्य से एक कन्या की रचना की और उसे विदर्भ राज के यहाँ चुपके से पहुँचा दिया जहाँ वह राजपुत्री की भाँति पाली-पोसी गई। वड़ी हो जाने पर श्रगस्य ने राजा से इसके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा को व्याहना पढ़ा । रामायण में इनका महस्व बहुत बढ़ गया है। ये कुंजर पर्वत पर एक कुटी में रहते थे जो विध्य के दक्तिए बढ़े रमणीक प्रदेश में थी। ये दक्तिए के साधुर्त्रों में सबसे प्रमुख थे। इनका राचसों पर इतना श्रधिकार था कि वे उत्तर की श्रोर र्श्नौंख नहीं उठा सकते थे।

श्रग्नि-एक विशेष शक्ति के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता । इन्की श्रमिन्यक्ति श्राकाश में सूर्य, वादलों में विद्युत् तथा पृथ्वी पर साधारण श्रप्ति के रूप में मानी गई है। वेदों में इन के संबंध में बहुत-सी ऋचाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में परम पुरुष के मुख से इनका जन्म माना गया है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक घर में इनका निवास है। यह युवक हैं, बुद्धिमान् हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे बहुत निकट संबंधी हैं। साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता श्रीर पालक कहा गया है। विवाह के श्रवसर पर इनका आवाहन संभवतः इसी कारण विशेष रूप से किया जाता था घोर च्राज भी हिंद् घरों में किया जाता है। इनकी गणना वायु श्रथवा इंद्र श्रीर सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों में भी होती थी। श्रीम पृथ्वी के अधिष्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य स्राकाश के। आगे के साहित्य में इन्हें दिचण पूर्वकोण के दिक-पाल के रूप में भी चित्रित किया गया है। प्रारंभ में अप्नि में लोक-कल्याण की भावना की मधानता स्वीकृत हुई थी, किंतु बाद को इनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों को देख-कर इनमें भयंकर भावना का भी विकास होगया। पुराखों के त्राधार पर श्रद्धि को शांडिल्य, एक सप्तपि का प्रपौत्र तथा श्रांगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में श्रम्भ श्रपने प्रति समर्पित होनेवाली सामग्री को उदरस्थ करने के कारण अजीर्ण रोग से पीड़ित मिलते हैं श्रीर खांडव वन को श्रौपधि रूप में श्रहणकर श्रपने को निरोग करना चाहते हैं। इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता मिलती है। पूर्ण निरोग होक्र अपने सहायकों में कृष्ण को इन्होंने कौमोदकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा अर्जुन को गांढीव धनुष। विष्णुपुराण में इन्हें ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र ग्रमिमानी कहा गया है। इनकी खी का नाम स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, प्वमान तथा सुचि तीन पुत्र हुए थे श्रीर इनसे उनचास प्रपोत्र। वायुपुराण

में उन्हें हैं। यहि के उनचाम रुपों में स्वीकार किया गया है। इनकी रुपरेगा के संबंध में कहा जाता है कि ये रपान वक्षों से जाकुत रहते हैं, चनुईस्त हैं, एक हाथ में जाक्क्यमान भागा रहती है। सप्त-पवन इनके रथ के पनों में स्थित माने जाते हैं तथा उसके घरवों का वर्ण रिक्त है। इनके बाहन के लिए खज का भी उन्तेख मिनना है। ध्यानिद्यान पिनृगणों था एक नाम। ये मृह-ग्रक्षि को जीविन रमते तथा हवन करते थे। जो ऐसा नहीं करते

अर्गन्दाय-पिनृगाण या एक नाम। य गृह-त्राप्त को जीवित गरते तथा इयन करते थे। जो ऐसा नहीं करते थे वे 'धनितदाय' कहनाते थे। व्यक्तिपुराण-प्रप्यादश महापुराणों में से एक। इसके प्यारार के संबंध में मतभेद है। कुछ चनुश्रुतियों के चनुसार इसकी श्लोफ संस्था १६००० है, कुछ के चनुसार

एमर्श रतीक संस्था १६००० है, कुछ के अनुसार १२००० और कुछ के अनुसार १४०००। इस पुराण का अभिरांश नाग गिवजी पर ही घाधारित है, किंतु अन्य विपयों की चर्चा भी कम नहीं है। विवि, निपेष, आचार,

यमेरागट, राजनीति, युद्धविया, श्रक्षविया, धर्मशास्त्र,

धायुर्वेद (सुश्रुत के प्राधार पर) व्याकरण (पाणिनि के प्राधार पर), छंद तथा पिगल पादि घनेक विषयों का इसमें विम्तृत वर्णन है। पुराण के पंच लक्षणों के प्रजुसार इसके विषय नहीं हैं और यह रचना भी बहुत पुरानी नहीं जात होती। महर्षि विशय को शिचा देते समय संबंधभ प्राधा ने इस पुराण को सुनाया था। तदनंतर प्राधा ने व्यास की जात है

नवमधम प्रशित ने इस पुराण को सुनाया था। तदनंतर प्रशित ने व्यास को, त्यास ने सूत को और सूत ने निभारत्य में अन्य ऋषियों को इसे सुनाया। सर्वप्रथम भिष्ठ होग सुनाये जाने के कारण इसका नाम अग्नि-प्रशाल पता। व्यक्तियाह-ये प्रसिद्ध प्राचीन राजा वियवत के द्स पुत्रों में से एक के को स्वास्त्र कर्न

में से एक थे, को साहम एवं शारीिक शक्ति के लिए पि पात थे। इन्हें अपने एवं जन्म की स्मृति बनी हुई थी जिसके अभाव से इन्होंने राज्य त्यागकर शाजीवन ईरवरा-एन में ज़पना समय बिताया। प्राप्तिवच-सून के एक शिष्य का नाम जो कालांतर में पहुन मुस्दिद पीराणिक हुए।

प्यानिष्टाम-चाएम सनु के एक पुत्र का नाम। इस नाम का एक वैदिक यज्ञ भी प्रसिद्ध है जिसकी उत्पत्ति विष्णु प्रमाण के घनुसार बजा के पूर्व दिशावाले मुँह से हुई भी। ध्रमिद्याल-देवतासों के पितृगणों का नाम, जिनकी

संभा वींगर महत्त है। इनहीं उपित प्राप्ता नथा उनकी मारम पत्या गंभा से मानी जाती है। अप्रदास-प्रसिद्ध तीमाय-भक्त तथा क्राणदास प्रवहारी के प्रधान भिष्यों में से एक। भक्तनाल के स्थितत नामा-दास इनके प्रधान जिल्य ये और इन्हों की शाजा से उन्होंने भवनान की स्थना भी की थी। 'श्रप्रदास शाजा

हर्द, भवत ही यह गाह । भवनागर के तरन की, नःदिन पीर उपाइ। अमदान की रामानंद की परंपरा में की वे को में पहते हैं :-समानंद, पंजनानंद, कुल-दास प्राचान, प्राचास, साभादास । की नहीं योजनानंद, के रुपान पर कानेनानंद सिणना है। श्रवासुर-एक राज्ञम । कंस ने योगमाया के द्वारा श्रपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर श्रपनी राजसभा में जिन दुण्टों तथा दानवों को एकत्र किया था, यह भी उनमें से एक था । कहा जाता है यह बकासुर तथा पृतना का छोटा माई था । कंस ने इसे कृष्ण का

वध करने के लिए गोकुल भेजा था। जब वह यहाँ पहुँचा तो कृत्य गोप-वालकों के साथ वन-भोजन का श्रायो-जन कर रहे थे। कृत्य को देखकर वह सोचने लगा कि जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा वहन को उदरस्थ कर लिया है, में भी इसे उदरस्थ कर जाऊँ तो श्रच्छा हो?

पूर्ण निश्चय कर यह एक योजन का विस्तार कर श्रजगर वनकर मार्ग में पड़ रहा। उस समय उसका निम्न श्रधर पृथ्वी में था श्रोर ऊर्ध्व श्राकाश में। गोप-वालक इसे देखकर भिन्न-भिन्न कल्पनाएं करने लगे। किसी ने कहा श्राकाश में घने काले वादल छाये हुए हैं श्रीर पृथ्वी पर भी उनकी गंभीर छाया पड़ रही। श्रजगर की

रवास उन्हें किसी गुहा से प्रवाहित होने वाली कर्कश वायु सी प्रतीत हो रही थी। एक श्राध यह भी कह रहे थे कि यह वड़ा श्रजगर है जो हम सब को असने के लिए श्राया है। फिर भी सभी उसके मुख में प्रविष्ट हो गये। हुए भी सबके साथ उसके मुख के भीतर पहुँच गुये।

हुई थ्रार उन्होंने थ्रपनी ईरवरता को जागृत किया। उसके मुख में वह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास रुद्ध हो गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर थ्राकाश में स्थिर हो गई। कृष्ण ने थ्रपने सखा गोप-वालकों को श्रमृत के सहारे फिर जीवित किया। यह स्थिर ज्योति फिर उनके शरीर में

र्कित यहाँ उन्हें प्रपनी तथा प्रपने साथियों की चिता

धाकर लीन हो गई। इस प्रकार घ्रधासुर का खंत हुआ। घ्रच्युत-एक प्रसिद्ध वेष्ण्य भक्त। इन्होंने चारों धामों में इरि-भक्ति का प्रचार किया था। ध्यच्युतकुल-एक वेष्ण्य भक्त तथा नाभादास के यजमान।

श्रज-एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, जो दशरथ के पिता तथा राम के पितामहुथे। कुछ श्रंथों में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा गया है और कुछ में रच्च का। श्रज की महिपी विदर्भराज-कन्या थीं, जिन्हें ये स्वयंवर से ले श्राये थे। रच्चवंश के श्रजुसार स्वयंवर-यात्रा के समय एक पागल हाथी ने मार्ग में इन्हें वड़ा कष्ट दिया जिससे कुद्ध होकर इन्होंने उसे मारने की श्राज्ञा दी। मरते समय उसके शरीर से एक दिच्य गंधवं निकला जिसने इन्हें स्वयंवर जीतने के

लिए दिच्य थ्रस्त्र से सुसन्जित किया।
श्रिजामिल-क्जोज निवासी एक बात्मण, जिन्होंने
श्राजीवन न तो कभी कोई पुगयकार्य किया थीर
न ईर्वरामधन। इनके पुत्र का नाम नारायण था।
क्रते हैं कि मृत्यु के समय इन्होंने थ्रपने पुत्र का नाम
लेकर पुनाया जो कि भगवान के नाम का पर्याय था थीर
इसी में इनकी सद्गति हो गई। मन्हों ने भगवान के
नाम-माहाय्य के सिलसिल में थ्रजामिल का प्रायः सर्वत्र

उन्नेष क्या है।

श्रटल-होशंगाबाद के एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैक्एव भक्त जिन्होंने अपना घर भक्तों को समर्पित कर दिया था।

श्रतिकाय-रावण के पुत्रों में से एक। श्रत्यंत स्थूल होने के कारण इनका नाम 'श्रितिकाय' पढ़ गया था। इन्होंने घोर तपस्या करके बह्माजी से दिच्य रथ तथा सुरों श्रौर असुरों द्वारा अबध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था। इनका वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता थे और न श्रसुर ।

श्रात्रि-स्रनेक वैदिक ऋवाओं के कर्त्ताएक ऋषि।प्रायः श्रमि, इन्द्र श्रीर विश्वदेव संबंधी स्तुतियों में इनका नाम मिलता है। पौराणिक काल तक आते-आते इनकी गणना दस प्रजापतियों में होने लगी और ये बह्या के मानस पुत्र माने जाने लगे। दत्त की पुत्री अनुसूया इनकी परनी थीं जिन्होंने पति के साथ पुत्र की कामना से त्रिदेवों की बढ़ी ऋराधना की थी। उनके वरदान के फल-स्वरूप विष्णु के ग्रंश से दत्त नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो अपने ज्ञान के कारण 'दत्तात्रेय' नाम से अवतार पद को मास हुआ। इसी प्रकार बहा के श्रंश से चन्द्रमा श्रीर रुद्र के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। रामायण के श्रनुसार इनका आश्रम चित्रकृट के दिवण स्थित था जहाँ राम और सीता ने वनवास के समय इनका दर्शन किया

श्रथवंन-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथर्ववेद के रचियता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख हम्रा है। इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी। ब्रह्माविद्या की शिचा इन्हें ब्रह्माजी से मिली थी जो इनके विता माने जाते हैं। इनकी गणना प्रजापतियों में भी होती है श्रौर श्रागे चलकर इन्हें श्रीगरा से श्रभिन

माना जाने लगा।

श्रथवेवेद्-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेचाकृत बाद में हुई जैसा कि इसके अंतर्साच्य से प्रकट है। प्रो॰ ह्मिटनी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के दसर्वे मराडल तथा श्रथवंवेद का रचनाकाल प्रायः एक ही है। युख्य वेद तीन ही हैं। ऐसा अनुमान करने के कारण भी हैं कि इसकी रचना सैंधवों द्वारा सिंधु नदी के तट पर हुई। संपूर्ण अथर्ववेद का है भाग छंदोबद नहीं है श्रीर दूसरा है भाग ऋग्वेद में - मुख्यतः - इसके दसवें मरहल में -- प्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है। शेप अंश मौतिक है। श्रयर्ववेद में कुल ७६० मन्त्र, ६००० छंद तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला और अनुष्ठान विधान का ही अधिक वर्णन है। इस समय इसकी केवल एक शाखा (शौनक) मिलती है जिसके बाह्यण का नाम गोपथ है। श्रन्य वेदों से श्रथवंवेद का मुख्य भेद यह है कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव अत्यंत प्रवल है। उपासक राज्सों तथा अन्य देवों से बहुत हरा हुआ सा ज्ञात होता है। अन्य वेदों में उपास्य देवों के प्रति प्रेम श्रौर श्रास्था के भाव भी मिलते हैं।

श्रदिति-देवतात्रों की माता और दत्तप्रजापति की कन्या। कहीं-कहीं इनका वर्णन दत्त की माता के रूप में भी किया

गया है। देवमाता होने की परंपरा वहूत प्राचीन ज्ञात होती है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इनके लिए 'देवमातृ' विशेषण प्रयुक्त किया गया है। यही परंपरा पुराणों में भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उलित्त दिखलाई गई है और इनकी दूसरी बहिन दिति के गर्भ से राज्ञसों की। द्वादश आदित्यों का जन्म भी इन्हीं से हुआ जो इस शब्द की व्युत्पत्ति, से स्पट है। दे० 'म्रादित्य'। विष्णु पुराण के म्रनुसार ये कश्यप की स्त्री थीं जिनसे विष्णु का वामनावतार हुआ था। पूर्वकाल में करयप चादिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर माँगने के लिए कहा था । उन्होंने स्वयं विष्णु को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे भगवान विप्णु ने केवल एक ही बार नहीं बल्कि तीन बार पूरा किया। रामावतार की कौशक्या और कृष्णावतार की यशोदा भी श्रदिति की ही प्रतिमृति थीं। नरकासुर को मारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुगडल प्राप्त हुए थे, उन्हें कृष्ण ने अदिति को ही लौटा दिया था।पारिजात पुष्प के लिए इंद्र श्रीर कृष्ण में जो मत्त्रहा हुश्रा था उसका फैसला ऋदिति ने ही किया था।

श्रद्विषेरा-दे॰ 'ग्रार्व्टिपेरा' ।

श्रधमें -धर्मविरोधी एक राचस का नाम, जिसकी उत्पत्ति भागवत के श्रनुसार ब्रह्मदेव के पृष्ठ भाग से हुई। इसकी स्त्री का नाम सृषा था जिससे माया तथा दंभ नामक दो मिथुन संतान हुए। उक्त मिथुन से क्रमशः क्रोध-हिंसा, कलि-दुक्ति, मृत्यु-भीति, यातना श्रादि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, माथा, वेदना, व्याधि, जरा, शोक, तृप्णा, क्रोध, मृत्यु चादि की उत्पत्ति हुई । अंत में इंद्र ने द्धीचि की हड्डी से बने वज्र से इसका वध किया। संपूर्ण श्राख्यान श्रधर्म तथा तज्जनित चत्याचारों का रूपक मात्र है।

श्रिधिरथ-सत्कर्म का पुत्र धतराष्ट्र का सारथी तथा महाभारतकालीन प्रसिद्ध वीर कर्ण का पोषक पिता। कुती द्वारा सूर्य के ब्राह्मान से कर्ण के जन्म ब्रह्म करते ही क़ुंती ने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में डाल दिया था। पेटी संयोगवश श्रधिरथ के पास से बहती हुई निकली जो गंगामें जल-कीड़ाकर रहा था। निस्संतान श्रधिरथ तथा उसकी पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सद्यःजात शिश्च मिला जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक पाल-पोसकर वड़ा किया। यही बड़ा होने पर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ।

श्चनंग-शाब्दिक श्रर्थ, श्रंग-रहित । कामदेव का एक नाम है। कामदेव के अनंग नामकरण की कथा इस प्रकार है: एक बार तारक ऋसुर के ऋत्याचारों से देवता वहुत भय-भीत हो गये थे। देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का साहस नहीं कर पाते थे। त्रंत में ब्रह्मादि देवगणों ने विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला पुत्र कातिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का संहार कर सकता है। किंतु महादेव जी उस समय सती की मृत्यु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में लीन बैठे थे। उनकी यह तपस्या विना भंग हुए कार्तिकेय की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी। इसलिए देवताओं

ने लामदेव से उनकी सपस्या भंग करने के लिए कहा । क्षासंत्र हो होए-क्रम्यास के लिए उनकी प्राज्ञा का पारन करना पटा । उन्होंने हिमालय पर पर्हुचकर देव-दार ही छाया में बैठे हुए तपस्या में लीन महादेव जी पर क्षपना पुष्पपारा भावित किया । महादेव जी की तपस्या तो उसमें भंग हो गई जिंतु उनका मृतीय नेत्र खुल जाने के नारण कारादेव भन्म हो गये। देवता होने के कारण जनने पर भी जीवित रहे वितु खनंग होकर । दे० कामदेव'। प्रनंत-१.शेपनाग का एक पर्याय । श्रप्टकुली महासर्पी में में एक जो नागों के राजा तथा पाताल के श्रधि-पनि थे। इनके शरीर को शरया बनाकर भगवान् विष्णु मायेक माराप्रतय के पांत में रायन करते हैं। इसी से उन्हें धानंतरायन कहा जाता है। इनके फर्णों की संख्या एक सहमा वही जाती है, जिन पर स्वर्ग-नर्फ तथा सप्त पातानों महित सारा प्रत्यायट टिका हुया है। दशस्य के पुत्र लक्ष्मण तथा नंद के पुत्र यलराम इनके अयतार माने जाते हैं। बहुत से विद्वानु पीराणिक कथाओं के श्राधार पर शनंत शेष को अनंत काल का मतीक मानते हैं। कुर्जी-कर्जी बासुकि छौर होप दो भिक्त नाग माने गये हैं। करयप इनके पिता और कह्रू इनकी माता थी। इनकी की का नाम अनंतशीर्ष था। "अनंत चतुर्की" नामत ग्योहार इन्हीं के उपलच्य में मनाया जाता है. नो भारों महीने के शुक्तपन की चनुदंशी को पटता है। पासुिक, गोनस प्रादि इनके प्रन्य बहुत से पर्याय हैं। दे० 'वासुकि'नथा 'रोप' ।२.हिंदी के एक कवि का नाम (जन्म १६२४ ई०) जिन्होंने ''शनंतानंदं' नामक एक प्रेस मान्य की रचना की है।

प्रानंतानंद-१. स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक ममुत्र वे एव याचार्य तथा प्रसिद्ध रामभक । भक्तमाल के खनुतार ये प्रता के खबतार थे। इनका जन्म कार्तिकी प्रिमा, शनिवार को हुआ था । नाभादासजी के खनु-सार धनंतानंद्रजी के निग्नलिखित शिष्य लोकपालों के ममान प्रतापी हुए—योगानंद, गगोश, करमचंद, श्रवह पंहार्य, रामदान तथा श्रीरंग जी। यावा रघुवरदास के 'गृह परंपरा' नामक एक श्रव्यक्राणित श्रंथ में श्रनंतानंद मो रामानंद का शिष्य धीर गुरुणदाम पंहारी को श्रनंता-नंद या शिष्य बताया गया है। २. एक श्रन्य प्रसिद्ध पंक्तमक तथा कथावाचक।

धनराय एक प्राचीन राजा का नाम । ये मस्य, प्रामांट, यातु नया जिस पुनाण के घनुसार राजा संभूत के पुत्र नया भागवन के पनुसार त्रमदृत्य के पुत्र थे । वाल्मीकि रामायण के प्रमुखार ये प्रयोध्या के दृष्याकुर्वशी राजा थे । स्वण की प्रयोजना प्रस्तित्तर करने पर उससे इन्द्रा पीर गुद्र एया जिसमें इन्हें पराज्ञित होना प्राप्त । इन्द्रोने मस्ते रामय रामल दो या काष दिया कि इनके ही एक में समुचक दृष्ट्रायिशम हारा कालात्तर में उसका

्ष्रानिर छ-राशिस चर्म, तो रत न हो, श्रयाध । प्रसुत्त के तुल गार धीतान के पीत । इनका क्यार इनकी चयेशी महत सुभदा में हुना था; वितु प्रविकतर इनता नाम

ऊपा के साथ लिया जाता है। ऊपा शोणितपुर के दैल राजा वारण की पुत्री थी। पार्वती के वरदान के फलस्वरूप उसने एक दिन स्वप्न में घनिरुद्द को देखा योर उस पर मोहित हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को जब यह ज्ञात हुया तो वह पथ में मिले हुए नारद के मतानुसार तामसी विद्या के प्रभाव से ध्वनिरुद्ध को ऊपा के राज-भवन में ले शाई। ऊपा शीर श्रनिरुद्ध का गंधर्व-विवाह हो गया। जब वाण को यह सब ज्ञात हुन्ना तो उसने धपने योद्धाओं को धनिरुद्ध को पकड़ने के लिए भेजा. श्रनिरुद्ध ने सभी को श्रपनी गदा के श्राघातों से धरा-शायी कर दिया । वाग ने घाकर तय घनिरुद्ध को माया युद्ध में पराजित किया छोर उसे बंदी बना लिया। श्रनि॰ रुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने तथा वंदी किये जाने का समाचार जब श्रीकृष्ण, बलराम तथा प्रधुनन को ज्ञात हुन्ना, तो वे शोक्तिपुर धाये श्रीर उन्होंने वाण के साथ युद्ध प्रारम्भ किया । इस युद्ध में शिव तथा युद्ध के देवता स्कंद ने भी वाल की सहायता की थी, किंतु श्रंत में वाण को पराजित होना पदा। श्रनिरुद्ध मुक्त होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस घाये। इनके पुत्र का नाम बज्र कहा जाता है। दे॰ 'ऊपा' तथा 'चित्रलेखा' ।

श्रिनल-१. अप्ट वसुत्रों में से एक । विष्णुपुराण के अनुसार शिवा इनकी पत्नी तथा मनोलव, अविद्यात गति इनके दो पुत्र थे। २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'। अनु—राजा वयाति तथा शर्मिष्टा के पुत्र। पिता को अपना योवन देना यस्वीकार करने के कारण इनको पिता द्वारा शाप मिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी न वन सकेगी। विंतु इस शाप का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा क्योंकि खंग, वंग, कर्लिंग आदि इन्हों के पुत्र थे जिनके नाम पर ध्यव तक उक्त तीनों प्रदेशों के नाम हैं।

श्रनुक्रमणी-वेदों की सूची का नाम, जिसमें संहितात्रों के कम से प्रत्येक मंत्र के छुंद, देवता तथा श्वाप (रचयिता) का निर्देश है।

श्रमुचिद्-महाभारतकालीन श्रवंती के राजा जिनकी

मृत्यु उक्त युद्ध में घर्जुन् के हाथों हुई थी।

श्रानुस्या-१. दस की चीबीस कन्याश्रों में से एक तथा श्रान्न श्राप्ति की पित्रवा पत्नी। मतांतर से महिंद कर्दम तथा देवहृति की एक कन्या का नाम भी यही है। इनके पातिवत की श्रानेक कहानियाँ मिलती हैं। मानस में वनवास के प्रसंग में श्रानस्या हारा सीता को पाति- वत का वहा शिषापूर्ण उपदेश दिलवाया गया है। २. कालिदास के श्रामञ्जान शाकुंतल में शकुंतला की दो इंत- रज्ञ सिखयों में से एक जिस महिंद क्या ने पाला था। श्रानुक-यह श्रार्ण का दूसरा नाम एवं जंघाविद्यान का पर्यायवार्चा है। इनका वर्ण जयाकातोन सूर्य की भीति लाल है। दे० 'श्रारण'।

ष्प्रपद्म-एक प्रसिद्ध वैष्णाव भक्त जिन्होंने चारों धामों में इस्भिक्ति का प्रचार किया घोर जीवनपर्यंत संतसेवा का मृत निवाहा ।

ष्ट्रपप्टोम~दे॰ 'शीवलोम' ।

अपाला-अत्रि मुनि की कन्या जिन्हें कुष्ट रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपस्या करके इंद्र से सोम प्राप्त किया था। ये ब्रह्मज्ञानी थीं। ऋग्वेद में इनका एक सूक्त भी है।

अपर्गा-हिमालय की ज्येष्ठ कन्या तथा शिव की अर्द्धी-गिनी। शिव को वररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का आहार भी छोड़ दिया। इसी से इनका नाम 'अपर्गा' (बिना पत्तों के…) पड़ा था। इनके उम्र तप को देखकर इनकी माता ने निवारणार्थ 'ऊ-मा' (श्रो-मत) कहा था जिससे इनका एक नाम 'उमा' भी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अर्द्धागिनी के रूप में स्वी-कृत किया।

स्रभयराम−एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त राजा । स्रभिजित–राजा नल के पुत्र । दे० 'नल' ।

श्रभिनंद-पर्जन्य सुत नव नंदों में से चतुर्थ । ये प्रसिद्ध ृगोपाल तथा हरिभक्त भी थे । दे॰ 'पर्जन्य'

∕श्रभिमन्यु-त्रर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन श्रर्जुन को पड्यंत्र द्वारा स्थानांतरित करके द्रोणाचार्य ने चक्रन्यूह-प्रणाली से युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। भीम आदि सभी महारथियों के छक्के छूट जाने पर इस पोडशवर्षीय राजकुमार ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया और कौरवपत्त के योद्धाओं का वध करता हुआ न्यूह को तोड़कर उसके सबसे भीतरी भाग तक धुसता चला गया, किंतु लौटते समय अकेला कई शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात महारथियों ने मिल-कर इसका वृत्र कर ढाला। चक्रव्यूह के भीतर से वाहर न निकल पाने का कारण यह था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तभी एक वार अर्जुन ने उनको चक्रन्यूह तोदने की कहानी सुनाई थी। किंतु सुभना के सो जाने के कारण न्यूह से वाहर निकलने की विधि नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अध्री ही रह गई थी। अस्तु, अभिमन्यु को संस्कार रूप में केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी। विराट की प्रत्री उत्तरा इनकी पत्नी थीं जो इनकी वीरगति के समय गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीचित ही बाद में सम्राट्

श्रमित्राजित्-स्कंदपुराण के श्रनुसार सुतप्त राजा के पुत्र का नाम। भविष्य पुराण के श्रनुसार ये सुवर्णयाग के पुत्र थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वत्र वर्तमान थे।

श्रमूर्त - नाभादासजी के श्रनुसार एक मसिद्ध हरिभक्त बाह्यण । ये शैशव-काल से ही बढ़े त्यागी तथा भाग्यवान् थे ।

अमूतरयस्-दे॰ 'ब्राधूर्तरजस्'।

श्रमोघा-शंतनु मुनि की पत्नी। एक बार ब्रह्मदेव शंतनु मुनि के यहाँ पधारे। उनकी अनुपस्थिति में अमोबा ने ही इनका आतिय्य-संस्कार किया। इनके सुन्दर रूप को देखकर ब्रह्मदेव का चीर्यपात हो गया जिससे लोहित नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई।

अयोध्या-कोसल जनपद के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी।

अरिंद्म-शाब्दिक अर्थ-शत्रुनाशक। गोपियों ने रास-लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया है। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार कर चुके थे; संभवत: इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस नाम से पुकारा था।

अरिष्ट-१. एक राचस, बिल का पुता। कंस ने इसे भी
कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन भेजा था। इसकी
आकृति वृष की-सी थी; इस कारण यह बज में
जाकर वहाँ के पशुओं में मिल गया था। किंतु इसे
अपने बीच देखकर बज के पशु तथा गोप-गोपी सभी
भयभीत हो गये थे। कृष्ण ने यह देखकर इसका वध
कर डाला था। २. योगवाशिष्ठ के अनुसार एक राजा
का नाम जो महर्षि वालमीकि के समसामयिक थे और
राज्य त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तप करते थे।

राज्य त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तप करते थे।

प्रातंधती—१. कर्दम मुनि की कन्या तथा विश्व की पत्नी।

महाभारत में एक कथा ज्ञाती है कि अत्यंत निष्ठावान्
विश्व के प्रति भी अर्द्धती के मन में सदैव उनके दुश्चिरित्र
होने की आशंका बनी रहती थी। उसी पाप से उनकी

प्रभा धूमारुण की भाँति मलीन पढ़ गई और वे कभी

हश्य तथा कभी अहश्य रहने लगीं। २. एक नचत्र।

आकाश मण्डल में सप्तर्षिमण्ल में विशिष्ठ के निकट
ही अर्द्धती की स्थिति है। कहा जाता है कि मृत्यु

निकट आने पर लोगों को यह नचत्र दिखाई नहीं

पड़ता। विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के बाद वरवधू को

अर्द्धती नचत्र का दर्शन कराया जाता है। अर्द्धती

नचत्र के ही आधार पर 'अर्द्धती दर्शन न्याय' की भी

कल्पना की गई है। ३. दन्न प्रजापित की कन्या तथा

धर्म की पत्नी।

अरुण-प्रातःकालं के देवता, । सूर्य के सारथी तथा करयप इन्द्र के पुत्र । इन्हें अनुरु भी कहते हैं ।

श्रार्जुन-१. पांडु के तृतीय चेत्रज पुत्त । प्रथम दो क्रमशः युधिष्ठिर श्रोर भीम थे । इनकी माता का नाम कुंती था, जो पंच कन्याश्रों में से एक थीं । उसने दुर्वासा द्वारा विरचित मंत्र से हंद्र का श्राह्मान किया था श्रोर उन्हीं के सहवास से श्रार्जुन की उत्पत्ति हुई थी । श्रतः श्राजुन हंद्र के ही श्रोरस पुत्र हुए । दे o 'कुंती' । धनुचेंद्र- पारंगत गुरु दोण के ये प्रधान श्रोर सर्वप्रत्य शिष्य थे । वाण-विद्या के चेत्र में महारथी कर्ण इनके एकमात्र प्रति- हन्दी थे । दे o 'द्रोण', 'कर्ण' । इसी कला के वल से इन्होंने स्वयंवर में मत्स्य वेध कर द्रोपदी से विवाह किया, जो नियति के विधान में पड़कर पांचों पांदवों की वध्य बनी । परंतु अर्जुन से उसका विशेष प्रेम होना स्वाभाविक था । दे o 'द्रौपदी' । श्रपने वारह वर्ष के गुप्तवास में श्रर्जुन ने परशुराम से भी श्रख-शिका प्राप्त की । इसी बीच उल्ली नामक एक नागकन्या से उनका

मेंग हो गया जिनसे इरायन नाम का पुत्र उत्पन्न हुया । सिंपपुर ह राहा चित्रमान की पुत्री चित्रांगदा से भी उन्होंने विवार विया था, जिससे वसुवाहन की उत्पत्ति हुई जो चित्रनानु के निस्पंतान दिवंगत होने पर उनका उत्तराधिकारी दना । शर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की भगिनी गुभट्टा से भी हुआ था, जिसका होनहार पुत्र धिमन्यु चत्रत्यृत् के युद्ध में शकेता सप्तमहारिययों द्वारा निर्देयता से सारा गया था। द्वापदी के गर्भ से जो पुत्र पदा द्रष्टा था, वह घरवत्थामा के द्वारा महा-भारत के युद्ध में छतिम दिन वीरगति की आस हुआ। धार्तन के पराहम से असल होकर कई देवताओं ने उन्हें द्विष्य शस्त्र प्रदान किए थे। युधिष्टिर द्वारा जुए में माग्राज्य गेँवा देने पर धर्जुन तपस्या करने हिमालय पर घले गए उहाँ उनसे किरात रूपधारी शिव से युद्ध करना पड़ा । किंतु जब इनको उनके असली स्वरूप का ज्ञान हुला तो इन्होंने शिवजी का श्रभिनदंन किया ितसं प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें पाशुपत श्रस्त्र मदान किया । इसी अकार देवाधिदेव इंद्र से भी इन्हें वर्ष युखास्त्र प्राप्त हुए थे। कृष्ण की सहायता से गाएडव वन जलाकर श्रजीर्खे रोगवस्त को भी इन्होंने प्रसन्न किया था। उनकी कपा में घारनेयास्त्र और गायडीय की प्राप्ति हुई थी, जिसकी टंबार के श्रवणमात्र से शत्रुशों के छक्के छट जाते थे। थमरावर्ता में एंद्र के साथ विहार करते समय उर्वशी इन पर मोहित हो गई थी किन्तु उसकी कामवासना संतुष्ट करने में ससमर्थता प्रकट करने के कारण उसने इनकी नप्सक होने तथा खियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे दिया था। फनन्यरूपं श्रज्ञातवासं के समय 'बृहज्जला' नाम से इन्हें विराट राजरुमारी उत्तरा को नृत्य की शिज्ञा भी देनी पदी थी। श्रांत में कीरवों के विरुद्ध करुचेत्र में पारायों या घोर संग्राम हुआ जिसमें स्वयं कृत्या अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के ज्ञारंभ में शर्जुन हारा मीह प्रस्ट करने पर कृष्ण ने उन्हें सुधिसद भगवद्गीता का वपदेश दिया। युद में एन्होंने शत्रु पश्च के सहस्त्रों योदायों का वर्ष दिया जिनमें भीत्म, सुगर्मन्, जयद्रथ, पर्यं तथा प्रस्वत्यामा रीम महाबीर भी थे। युद्ध के परचाय बुधिष्टिर ने विराट श्ररवमेध किया जिसके उप-लंदर में धर्तुन ने दिग्पिजय यात्रा करते धनेक राष्ट्रों को पराजित हिया। यन्त में कृष्ण द्वारा श्रामंत्रित किये जाने पर ये द्वारका गये। यादवों का नाग होने पर वर्हा से उन्होंने हिमालय की श्रोर प्रस्थान किया श्रीर वहीं उनका रागंत्रास हता। गुदारंस, धनंत्रय, विष्णु किरीटिन, पारकासनि, कालान, सत्यशाचित्र पार्थ, बीमुन्तु, तथा र्गेनगरन पादि उनके धनेक पर्याय हैं। २. रेट्य गुजा बुनवीय ये पुत्र की बार्तवीय नाम से प्रतिस है । ६, कृता के मित्र एक गोप । ४, एक मध्य-राष्ट्रीत प्रसिद्ध वैत्याप संग्रह ।

पार्तनार्गनदेश्यर-भित्र पा रूप विशेष । प्रजीवित्त की इत्या में क्षम हारा चोर नव तिये जाने पर विव ने पारना मह रूप उत्पर दिया जिसके वामांग में पार्वनी के रूप में नारी का शरीर और दिल्णांग में स्वयं शिव के रूप में पुरुष का शरीर था।

श्रावुद-१. एक श्रमुर जिसकी मृत्यु उसके रातु इंद्र के वज्र से हुई थी। २. श्रावृ पर्वत श्रथवा उसके समीपस्थ के निवासियों की संज्ञा।

श्र्यमन-१. एक वैदिक देवता जो विरवदेवों में से एक हैं।२. करयप तथा श्रदिति के पुत्र पितृगया में प्रमुख हैं।३. द्वादश श्रादित्यों में से एक जो वैशास मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या ३०० मानी जाती है।

श्रियंमा-१. जंबू द्वीप के हिरस्यखरह के पुजारी। इस खंह के श्रिधिप्टात देव सूर्य भगवान हैं। २. पित्रों में प्रमुख। १ बारह श्रादित्यों में से एक। १. विश्वदेवों में से एक। श्रावंदुप-महाभारतकालीन एक राचस जो कीरवों के पच में खड़ता हुश्रा सात्यकी द्वारा पराजित हुश्रा श्रीर भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया।

च्यलंद्यपा-एक देवांगना जो सुंदरता तथा नृत्यकला **में** श्राद्वितीय थी। एक वार ब्रह्मा के स्थान पर नृत्य करते हुए वायु के कोंके से उसका वस्त्र उड़ जाने के कारण उसके गुढ़ांग धनावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक एक गंधर्व कामपीहित हो उठा। यसा तथा इंद्र स्नादि सम्मान्य देवताओं की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होकर कामचेप्टा करने लगे। इस व्यवहार से कुद्ध होकर बहा। ने (मतांतर से इंद्र ने) उन्हें मनुष्य-योनि में जन्म पाने का शाप दिया । फलतः अलंखुपा राजा कृतवर्मा के वंश में मृगावती नाम से श्रीर विधूम पांडवों के वंश में सहस्रानीक के नाम से उत्पन्न हुए। दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ धौर कथा है कि मुगा-वती की गर्भावस्था में नररक्त से स्नान करने का दोहद हुया और ऐसा करते समय कोई पन्नी इसे मांसर्पिड सममकर उदा ले गया किंतु वहाँ किसी दिव्य प्ररूप ने इसकी रचा की और इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदिम के शाश्रम में रखा। यहाँ उसे उद्यन नामक एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुया। एक दिन संयोगवश मृगया खेलते समय बालक उद्यन ने एक मदारी को सौंप पकड़ते देख द्याई होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का कद्वण उतारकर दे ढाला जिसे लेकर मदारी घमता हुआ सहस्त्रानीक के राज्य में पहुँचा श्रीर वेंचते समय पकड़ा गया । श्रपनी प्रिय रानी का पता मिलते ही सहस्त्रानीक सद्ज्यन उद्यनगिरि पहुँचा बहाँ १४ वर्ष के लंबे वियोग के परचात् मृगावती से उसका पुनर्मिलन द्या । कथा के धनुसार यह धियोग तिलोत्तमा के शाप के कारण हुया था। कार्लांतर में उदयन को राज्यभार सींपकर सहस्त्रानीक ने सपरनीक वाराप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया थीर वहाँ चक्रतीर्थ में स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर भपनी अपनी पूर्व योनि को प्राप्त किया।

श्रलंबल-एक राज्य जिसके पिता जटासुर का वध पांडवां हारा हुचा था। जनम से ही पांडवदोही होने के कारण महाभारत युद्ध में इसने कोरवां का पद लिया खोर पटोक्टव हारा मारा गया। श्रलकनंदा-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शित्र ने अपने जटा-पाश में १०० वर्ष तक उलका रखा था। इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये मर्खलोक में अवतरित किया। दे० 'गंगा'।

श्रालका-मेरु पर्वत पर कुवेर की राजधानी। कालिदास ने मेधदूत में इसकी स्थिति हिमालय बतलाई है। श्रालका ही गंधर्वी का स्थान है।

त्रालद्मी-लक्मी की ज्येष्ठा भगिनी । र्लिंग पुराण के अनुसार समुद्रमंथन के समय रत्न के रूप में इसकी उत्पत्ति लक्मी के पूर्व हुई थी। इसी से इसे ज्येष्ठा कहा जाता है।

श्रलकें—सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी माता ने वचपन में ही धर्म के उपदेश दे देकर उनकी वाल-भावना को उसी श्रोर प्रश्न कर दियाथा। पुराणों में एक शव का भचण करते हुए दो पिशाचों का वर्णन है जिनका मगड़ा न दूरते देखकर श्रलकें ने उनमें से एक को स्वयं श्रपना ही शरीर समर्पित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु श्रौर शिव ने इन्हें श्रपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दिया जिसे इनकी परीचा जैने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिवर्तित कर रखा था श्रौर इन्हें चरदान दिया कि जो जिस इच्छा से उनके पास श्रावेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी। दे० 'श्रदाध्वत' तथा 'मदालसा'।

श्रलायुध-महाभारत-कालीन एक राचस जिसके कुटुंब के बहुत से न्यक्तियों को भीम ने मारा था। युद्ध में इसकी मृत्यु भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा हुई।

ष्ट्रालिभगवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 'रासविहारी' के नाम से श्रीकृष्ण की उपासना किया करते थे।

श्राल्ह स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात वैष्णव श्राचार्य जो स्वामी श्रनन्तानंद के सात पह शिष्यों में से एक थे। नाभादास जी ने इनके संबंध में लिखा है: - 'श्रनंतानंद पद पिस्स के लोकपाल से तूँ भए।' दे० 'श्रनंतानंद'। इनके संबंध में ऐसी श्रनुश्रुति है कि इनके लिए श्राम की ढालें स्वयं भुक श्राई थीं। दे० 'जस्स्वामी'।

श्रवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष । शिवपुराण के अनुसार एक वार इंद्र और वृहस्पति शिव का दर्शन करने चले । परीचा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया । इंद्र ने धर्म-च्युत हो अपना वज्र चलाया जिसे शिव ने रोक लिया और उससे अप्ति की ज्वाला निकलने लगी । अंत में वृहस्पृति की प्रार्थना से अप्ति शांत हुई ।

र्ष्याविहींता-नाभादास जी के अनुसार नव योगीश्वरों में से एक प्रमुख वैज्लव भक्त । दे॰ 'योगीश्वर' ।

अशरफ-(सैयद)-एक प्रति ह सूफी महात्मा जो मिलक महम्मद जायसी के गुरु और पथ-प्रदर्शक थे।

अशुकंवल-प्रष्टकुली महानागों में से एक जो वैकुण्ठ के द्वारपाल भी माने जाते हैं। नाभादास जी के प्रनु-सार प्रत्येक हरिमक्त को पहले हुन नागराजों को प्रसन्न करना चाहिए। विष्णुपुराण में इनकी संख्या बारह वताई गई है। दे० 'एलापन्न' तथा 'त्रनंत'।

ऋशोक−दाशरथि राम के एक द्यामात्य द्यौर भक्त । ये व**ड़े** तत्वज्ञानी श्रौर नीति-विशारद थे ।

श्रश्वकेतु-महाभारत कालीन एक साहसी राजा जो युद्ध में कौरवों के पच में लड़ते हुए श्रर्जुन के पुत्र श्रिम-मन्यु के द्वारा मारे गये थे।

अश्वत्थामा-द्रोण के पुत्र l इनकी माता कृपा शरद्वान् की पुत्री थीं। सूमिष्ठ होते ही घोड़ों के समान हिन-हिनाने के कारण देवताओं ने इनका नाम 'श्ररवत्थामा' रख दिया और इन्हें अमर होने का वरदान दिया। कुरु चेत्र के संघाम में अश्वत्थामा कौरवों के पच के सेनापति थे । एक वार रात्रि के समय, जब सभी सो रहे थे पांडवों के शिविर में जाकर अपने पितृहंता ष्ट्युम के साथ शिखरही तथा पांडवों के पाचों पुत्रों का इन्होंने वध कर ढाला । पुत्रों के वियोग से तड़पती हुई द्रौपदी की दशा देखकर अर्जुन को बढ़ा चोभ हुआ श्रीर उन्होंने श्ररवत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। अरवत्थामा के द्वारा ऐशिकास्त्र का प्रयोग पर अर्जुन ने उसके निराकरण के लिए ब्रह्मशिरास्त्र उठाया किंतु ऐसा अनर्थ होते देखकर न्यास, नारद, तथा धर्मराज युधिष्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। द्रौपदी ने भी ब्रह्महत्या के डर से श्ररवत्थामा के प्राण लेने की अपेचा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही श्रिधिकार करने की इच्छा मकट की। फलतः श्रर्जुन न उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया। वह मणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने युधिष्ठिर को दे दिया। दे० 'द्रोगा' तथा 'द्रपद'।

द्यप्रति ये केकम देश के राजा तथा दशरथ की सुंदरी रानी कैकेयी के पिता थे। दे० 'कैकेयी'।

त्र्यश्वलायन-कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्रों के रचियता तथा प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन भी इनके वंशज थे। इनका समय ४०० ई० पू० के लग-भग माना जाता है।

श्रश्वसेन-प्रसिद्ध सर्पराज तक्तक का पुत्र जिसका परिवार खांडव वन में रहता था। पांडवों द्वारा इस वन में आग लगाये जाने के समय पिता की अनुपस्थित में माता ने इसे बचाने के प्रयत्न में अपना प्राण त्याग दिया। इसका भी आधा शरीर जल जुका था किंतु इंद्र ने धनधोर जल-वृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। माता की मृत्यु का परिशोध करने के लिए महाभारत में सर्प का रूप धारण कर यह कर्ण के तूणीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये जाने पर अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे केवल उनके मुकुट को ही चिति पहुँची। विफल मनोरथ होने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः वाण-रूप में चलाये जाने का आग्रह किया किंतु आदर्श वीर कर्ण ने इसे अनुचित समक्तर उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। निदान यह स्वयं भर्जुन की भोर लपका और उनके वार्णों से मारा गया।

श्रारिवनी-१. दच प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह

घेरमा के साथ हुए। या। २. एक नक्षत्र जिसका सुख परम के समान भाना जाता है। श्वास्त्रिन नास की प्रतिमा को घेड़मा इसी नक्षत्र में निवास करते हैं। इस निक्रिकों 'परन् प्रतिमा' कहते हैं। मतांतर से यह तिथि

्रार्निर्हा पूर्विमा को पटनी है। ध्वरिवनी हुमार-दो वैदिक देवता। ये सूर्य के बोरस पुत्र सामे जाते हैं। इनकी माता एक घप्सरा थी जिसने

प्रस्विती का स्पर्धारण कर निया था। यह देख सूर्य ने भी प्रस्व दा रूपधारण कर निया। उनके सहवास से जिन युगल कुमारों की उत्पत्ति हुई वे "प्रविश्नीकुमार" कह-

नाए। ये चिरयुमा, चिरमुन्दर, दिच्य तेनयुक्त, लोकोप-भारक एवं देव चिपित्यक थे। ये ऊपा के पूर्व दिव्य स्थ

ारक एवं इव चित्रित्तक थ । य उपा क पूर्व दिव्य स्थ पर प्रास्त्र होकर प्राकार में विचरण करते हैं । संभवतः

एमी लाघार पर वे सूर्य के पुत्र के रूप में कल्पित कर जिल्लाये हों। निरुक्तकार इन्हें 'स्वर्ग तथा पृथ्वी' और 'दिन्

तथा रात्रिका प्रतीक मानते हैं। पाराणिक कथाओं के

प्रनुपार नहुन तथा सहदेव की उत्पत्ति इन्हीं के शंश से मानी जाती हैं। इन्होंने धतिवृद्ध स्थवन ग्रापि को चिर-

माना जाता ६ । इन्होन चातपुद २४वन च्छाप का ।चर-योजन प्रदान किया या जिसके प्रतिकत्त स्वरूप च्यवन ने

देव से कृद्धर दुन्हें देवनाओं का यज्ञभाग दिलवाया था,

जिनसे चिकित्सक होने के कारण शरिवनीकुमार वंचित

रहते थे। दे० 'न्यवन'। ध्यश्यक -महाभारत के चतुसार ये कहोड़ नामक ब्राल्ल् ये पुत्र थे। कहोड़ ने प्रपना त्रियाह अपने गुरु महर्षि उदानक की पुत्री सुजाता। के साथ किया था । श्रष्टावक के संबंध में यह कथा प्रचित्तत है कि इन्होंने गर्भावस्था हीं में अपने पिता को भ्रागुद्ध घेदपाट करने के लिए टोक दिया था। पिता ने कुछ होकर शाप दिया कि भूमिष्ट होते ही उसका अरीर वक हो जाय। धाठ स्थानों पर टेंदा टोने के कारण उसका नाम 'घष्टावक' पड़ा । शरीर से देदे होने पर भी इनकी बुद्धि बदी तीक्ण थी। बारह वर्ष की पत्रस्था में ही इन्होंने मिथिला के राजपंडित को शानायं में पगतित कर अपने मृत पिता का जीवनोद्धार रिया हो उक्त पंटित से हारने के कारण जुल में दुवा दिये गये थे। प्रतुत धन-संपत्ति के साथ लीटते हुए मार्ग में उन्होंने घपने पिता के बादेशानुसार समंगा नदी में रनान दिना जिससे उनके शर्मार की वक्रता भी जाती र्गा। मिथिता के साजपंदित से जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वे 'षशक्क संतिता' में संपूर्णन हैं।

प्रममंत्रस-मगर तथा फेशिनी का पुत्र जो वहा उद्धत एवं क्याचारी था। पिता के हारा खक होने पर भी यही राज्य पर उपराधियारी हुजा और कालांतर में बहा मनिद हुजा। गयिद सजा पंत्रमान हमके पुत्र थे।

श्रीनत एक सूर्ववंशी राजा जिनके पिता का नाम ध्रुव-रंति था। ये घडे विश्वान बोद्धा हिंतु झोबी स्वभाव के थे। दिवयंती राजाओं से इनके श्रमक बुद्ध हुए और घोर में उनके पराजित तोकर ये हिमालय की दिनी गुणा में स्वरितार ला जिये।

पार्की मध्य के प्रतिद् राधा होता (हाल के मामा) की वार्की कीर गांधा जसमेंब्र की लोड बना। इसकी

छोटी वहन प्राप्ति का भी विवाह कंस केही साथ हुआ था। श्रहल्या-प्रसिद्ध पञ्च कन्याश्रों में से पहली। इनके पिता का नाम मुद्गल था। मतांतर से ये मेनका तथा वृदाख की पुत्री थीं। जन्य मत से ये विह्या की मानस पुत्री थीं। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुत्रा था। यालमीकि रामायण के अनुसार वहा ने श्रहत्या की सृष्टि संसार की स्दरतम वस्तुशों का सार लेकर की थी श्रीर उसे महाप गौतम को सोंप दिया था । देवराज इंद्र ने इनपा श्रासक्त हो चंद्रमा की सहायता से गीतम के छुग वेश में इनके साथ भोग किया। सारा भेद खुलने पर महि ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंद नप्ंसक योर सहस्रयोनि हुत्रा तथा यहल्या पापाण मयी (मतांता से भ्रदस्य)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं वे यत्न से हुआ। उन्हें मेप का पुसत्व माप्त हुआ और सहस्र योनि सहस्य नेत्र में परिवर्तित हो गये। श्रहत्या द्वारा बहुत परचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का रथयं यह निराकरण किया कि जेता में श्री विष्णु के अवतार राम के चरण-स्पर्श से उसका उदार होगा। समय यान पर जनकपुर जाते समय राम की चरणरज के स्पर्श से (मतांतर से दर्शन प्राप्त कर) शहल्या पुनः श्रवना पूर्वरूप पाकर राम का यशोगान करती हुई पतिलोक को चली गई। कुमारिल भट के अनुसार यह उपाख्यान एक रूपक् मात्र है। श्रहत्या ग्रीर इंद्र क्रमशः रात्रि तथा सूर्य के प्रतीक हैं। मतांतर से घहल्या घतुर्वरा भूमि घथपा जुद्युद्धि की भी प्रतीक है। दे॰ 'गौतम' तथा 'ईंद'। छहि-दे० 'रोप' छोर 'वासुकि'।

श्राह्-दृ० 'शव' श्रार 'वासुक'।
श्राहरावर्ग-पाताल में श्राहरावर्ग तथा महिरावर्ग के नाम से रावरा के दो मित्र थे। ये दोनों पोर पराक्रमी श्रीर क्रुकर्मा थे। इन्होंने राम लक्ष्मण को चढ़ा कष्ट दिया किंतु श्रंत में मारुति की सहायता से दोनों सपरि-वार नष्ट हुए।

श्रांगरिष्ट-एक प्रसिद्ध राजिष जिन्होंने कामंद्र नामक छपि से धर्म तथा तत्विवता का ज्ञान प्राप्त किया था। श्रांगिरस-१. द्यंगिरस् कुर्जाद्मय छपियों का नाम। ये श्रयचंत्रेद के प्रवर्तक थे। २. यृहस्पति का एक पर्याय। दे॰ 'वृहस्पति'।

श्रामिरसी-वसु की पत्नी का नाम ।
ध्यान्तश्र-मंकण के पुत्र का नाम । ये एक बहुत बड़े शिवभक्त थे । एक बार इनके घर में शाग लग जाने के कारण
उसमें प्रतिष्ठापित शिवलिंग श्राधा जल गया । श्रतएव
भक्ति के श्रावेश में इन्होंने भी श्रपना श्राधा शरीर जला
दिया । इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें साजात दर्शन
दिया थार वरदान न्यस्प उन्हें दिन्य शरीर प्रदान किया ।
ध्याकाशज विश्व-अलदेव का नाम । इनका पार्थिय शरीर
नहीं है और न यम द्वाग इनकी सृत्यु होने की ही संभावना नहनी है । ये जनम-मृत्यु से परे विज्ञान रूप हैं ।
ध्याकृति-वह गारुड़ विद्या के एक श्राचार्य का नाम है,
जिन्होंने युधिष्ठिर के राजम्य यज्ञ के श्रवसर पर इतिग्
दिशा को विजय करने में सहदेव की सहायता की धी ।

किया था।

श्राखंडल-इंद्र का पर्याय । दे० 'इंद्र' । श्रागस्त्य-श्रगस्त्य ऋषि के पुत्र का नाम । श्रागनीध्र-प्रियम्नत श्रौर चहिष्मती के क्येष्ठ पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के श्रनुसार इनका नाम श्रनीध्र था । उर्ज-स्वती नाम की इनकी एक भगिनी थी । दे० 'श्रमीध्र' । श्राजकेशिन-इंद्र का नामांतर । इन्होंने वक का प्रतिकार

ष्ठाजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध बाह्यण का नाम जो श्रयाचित दृत्ति से रहते थे।

श्राज्य-सावणि मनु के पुत्र का नाम।

त्र्याज्यप-पितृगण में से एक । ये ब्रह्मा के मानसपुत्र पुलह के वंशज थे और यज्ञों में आज्यपान करने के कारण इनका यह नाम पढ़ा था ।

श्राटिविन्-याज्ञवल्य के वाजसनेय शिष्य। च्यास की यजु: शिष्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। श्राडि-श्रंथकासुर के पुत्र का नाम। इसने घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके श्रमरत्व का वरदान माँगा किंतु ऐसा श्रसंभव होने के कारण इसे इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने का वर मिल गया जिसके वल पर निर्भय होकर इसने श्रनेक श्रत्याचार किये। शिवाजी का पराभव करने के लिए यह कैलास गया जहाँ वीरभद्र से इसका युद्ध हुश्रा। युद्ध में मृत्युभय से इसने सर्प का रूप धारण किया किंतु उसमें भी प्राणों का संकट देखकर इसने पार्वती का रूप धारण कर लिया। श्रंत में शिव को इस कपट रूप का पता लगा श्रोर उन्होंने इसका वध किया। श्रातातापि-एक प्राचीन श्राप तथा धर्मशास्त्र श्रंथ के प्रणोता।

श्रात्मदेव-एक प्रसिद्ध ब्राह्मण का नाम जो तुंगभद्रा के तट पर रहते थे श्रीर निस्संतान होने के कारण बहुत वितित रहा करते थे। एक सिद्ध ने पुत्रोत्पत्ति के लिए इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने वह फल श्रपनी बहन को दे दिया। बहन ने भी स्वयं न खाकर उसे एक गाय को खिला दिया। ब्राह्मण को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धुंधकारी पड़ा श्रीर गाय को जो पुत्र हुआ उसके बैल जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण पड़ा। धुंधकारी बढ़ा श्रत्याचारी हुआ श्रीर गोकर्ण को कप्ट दिया करता था। गोकर्ण ने ज्ञान मार्ग का श्राश्रय लेकर परमार्थ माप्त किया।

श्रात्रेय-त्रत्रि मुनि के पुत्र । कालांतर में श्रत्रि कुलोत्पत्र सभी बाह्यणों की संज्ञा श्रात्रेय हो गई ।

श्रात्रेयी-श्रत्रि मुनि की कन्या का नाम । इनका विवाह श्रित्त के पुत्र श्रंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र 'श्रंगिरस' नाम से प्रसिद्ध हुए । दे० 'श्रगिरा' ।

श्रात्रेयस्मृति-एक स्मृति श्रंथ जिसके रचिता श्रत्रि

मुनि कहे गये हैं।

श्रादित्य -श्रदिति के पुत्र श्रोर एक मिसद्ध वैदिक देवता। चान्तुप मन्वंतर में इनका नाम त्वप्टा था। वैवस्वत सन्वंतर में ये श्रादित्य कहलाए। कालांतर में इन्हें सूर्य का पर्याय माना जाने लगा। पहले श्रादित्यों की संख्या छ: ही थी जो क्रमशः मिश्र, श्रयमन्, भग, वरुण, दन्त तथा श्रंश के नाम से प्रसिद्ध थे। वेदोत्तर काल में प्रत्येक मास के लिए एक एक छादित्य की कल्पना हुई। तैत्तिरीय बाह्यण में भी छाठ छादित्यों के नाम छाते हैं—१. छंश, २. भग, ३. धातृ, ४. हंद्र, ४. विवस्वन्, ६. मिन्न, ७. वरुण तथा ८. अर्थमन्। मतांतर से छाठवें आदित्य अदिति के पुत्र मार्तगढ थे। छादित्य वास्तव में एक देववर्ग का नाम था जिसमें सर्वप्रमुख विष्णु थे।

श्रादित्यकेतु-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध

भीम ने किया था।

श्रादिवराह-भगवान् विष्णु का एक अवतार जो हिरगयाच से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। दे० 'वराह'। श्राधूत रजस्-गय राजा के पिता का नाम। मतांतर से इनका नाम अमूर्तरयस् था।

श्रानंद-१. एक प्रसिद्ध बाह्यण जिनकी उत्पत्ति महर्षि गालच्य के कुल में हुई थी। २. मेघातिथि के सात पुत्रों मे से एक। ३. महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिनमें तथागत का इतना विश्वास था कि वे इन्हें अपने समान ही सममते थे।

श्रानंद्गिरि-शंकराचार्य के शिष्य श्रीर वेदांत के प्रकांड पंडित 'शंकर दिग्विजय' इनका मसिद्ध प्रंथ हैं, जिसमें श्राचार्य के शास्त्रार्थों तथा मुख्य कृत्यों का विवरण है। शंकर के 'शारीरक भाष्य' की टीका, तथा गीता श्रीर उपनिपदों पर इनके भाष्य श्रत्यंत विद्वत्तापूर्णं

श्रानंद्वधन-एक प्रसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य-शास्त्र के श्राचार्य। 'काव्याकोक' 'ध्वन्याकोक' तथा 'सहद्या-कोक' इनके प्रसिद्ध प्रंथ हैं। ये ध्वनिवादी हैं श्रीर श्रज़ं-कार शास्त्र के श्राचार्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्हण की राजतरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्त श्राता है जिसके श्रनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा के राजपंडित सिद्ध होते हैं। श्रवंतिवर्मों का समय नवीं शताब्दी माना जाता है।

श्रानकदुंदुभि-कृष्ण के पिता वसुदेव का एक नामांतर । इनके जन्म के श्रवसर पर देवताश्रों ने श्रानंद से दुंदुभी बजाई थी इसी से इनका यह नाम पढ़ा। दे०

'वसुदेव' ।

ष्ठानतं -राजा शर्याति के पुत्र का नाम ।
प्रापस्तं व -प्रसिद्ध वैदिक ष्रधि तथा स्मृतिकार । इनका
समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है।
इस नाम के कई ष्रधि मिलते हैं किंतु दो विशेष प्रसिद्ध
हैं —एक सूत्रकार और दूसरे स्मृतिकार । इनके नाम पर
प्रापस्तंव संहिता भी मिसद्ध है जिसमें कृतकर्मी के फल
तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वक विवरण है।
धर्म में हमा का स्थान सर्वोपरि माना गया है।

श्रापिशालि-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि ने संधिप्रकरण में किया है। इनके द्वारा प्रणीत आपिशालि नामक ग्रंथ में काशिका तथा कैयट का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि काशिकाकार तथा कैयट इनके के पूर्व हो चुके थे।

आयु-प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका. क्रु

विवाह राजा बाहु की कन्या के साथ हुआ था। इससे इन्हें पाँच प्रज्ञ हुए थे ।

प्पायोद भोम्य-पुर प्रसिद्ध वैदिक ऋषि जिन्के तीन शिष्य उपमन्तु, पारणि गथा येट विशेष प्रसिद्ध हैं ।

श्वाराक्रान-एक प्रसिद् वैज्या भक्त तथा कवि ।

श्राकृति-प्रतित वैदिक धिष प्रायोद धौम्य के शिष्य। इनकी गुरमित ये संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक नाली को बाँधने के लिए गुरु ने इन्हें आज्ञा टी थी। न पाँव सकते के कारण जल के वेग को रोकते में लिए ये म्हेंय लेंड गए थे शीर बहुत समय बीत जाने पर एक के छाने पर अचेत मिले। इससे प्रसन्न होकर धारोह भीस्य ने इनका नाम 'उदालक' स्क्या ।

खाजेब-चुनको म हुसल शहनि के एक बंधु का नाम ित्यका यथ शहुन के पुत्र इरायान ने किया था।

ध्याजीगोर्वे शुनःशेष का पेतृक नाम । श्राजिह्ययन-कारवपगोत्रीय ऋषियों का नाम ।

स्रानक-कटुका एक पुत्र जिसकी करवा मारीपा का विकार यहेंदुकोत्पन्न राजा शूर के साथ हुव्या था ।

ष्प्राय केमीरदर-एक मिनियु बिहान कवि तथा नाटक कार। इनके हत्य रचित्र " चंद्र कीशिक" नागाक नाटक प्रत्यंत प्रसिद् हैं, जिसके वाधार पर भारतेन्द्र हरिरचंद्र ने शवना विग्यात नाटक 'सम्य हरिश्चेंट्र' लिखाथा । इनका समय निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है किंतु साहित्यद्र्षण में इनका उन्नेप धोने से इन्हें विश्वनाथ के पूर्व का ही माना जायगा ।

'प्रायभट्ट-वीक्काणित के प्रथम प्रवर्तक । कोलबक के छानु-न्यार एनरा जन्म हुनुमपुर (पटना) में ४७६ ई० के लगभग तुरा था। इन्होंने श्रपना जोतिष संबंधी अंब २३ पर्व रोहा । जास्था में तैयार कर निया था । 'ब्रार्य-सिर्धात इंदरा प्रसिव अंध है। इस नाम के एक और र्यानिर्दिय इनमं कुछ् काल परचान् हुए जिन्हें 'लघु' षायुंगह पड़ा जाना है।

श्रार्थश्रीम महाभारतकालीन एक राज्य का नाम जो कोरसी है पार में लहते हुए प्रार्वन के पुत्र इसवान हास माग गरा था।

प्पार्टिपण गुरु संयवर्गान राजपि का नाम जिन्होंने घोर गर करके या प्राप्त प्राप्त विया था। इनका आश्रम दिसा-लय पर नागयणाश्रम के समीप या जहाँ महाप्रस्थानकाल में पांटन इतरे पास गये थे। ये एक प्रसिद् मंत्रकार भी रे । इनका दूसरा नाम क्रिक्षिण भी मिलता है ।

"पार्णिय अभैगात गाँ। सभा के एक प्रसिद्ध प्राचि । भारतसम् वैराह्य सिरांत वे अनुष्य प्रचारको का सामुद्धिक राग , जिन्दी संस्था यान्य मानी जानी है । वैज्याद नीम इहें भिन्न थे बातुडों का प्रवृतार सामते हैं।

'साराधर-मणराजीन एँक प्रसिद्ध वैज्ञाय भण्ड ।

"पार भित्तन चारीर की एक काला के प्रानंक चानि चीर् र्रोतर के नित्य । एनके की एए बीटम्ब, गुळ-सुत्र तथा त्मार राज्यन म्यानि नामक अंग्रे मनित्त् हैं, जिन्में पहला १२ अभ्यानी वा, मधा कृतम ५ सम्यानी का है।

छासंग प्लायोगि-वेदकालीन एक दानवीर राजा तथा युक्त-द्रप्टा का नाम।

एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा ध्यासकर-मध्यकालीन राजपि ।

श्रासकरन-कल्वाहा राजा पृथ्वीराज के वंशज राजा भीम सिंह के पुत्र तथा कील्ह देव स्वामी के शिष्य, एक वैष्णव भक्त। ये नटवरगढ़ के राजा थे श्रीर युगल मोहन (श्रर्थात् जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) की उपासना करते थे। कहा जाता है कि ये श्रपने उपास्य की धारा-धना में इतने तन्मय रहा करते थे कि एक बार जब किसी शत्रु ने इनके अपर धाकमण करके तलवार से इतकी एडी कार दी तो ध्यानमय रहने के कारण उनके अपर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पद्मा । इन्हें पहुँचा हुआ भक्त समभ-कर राब्रु लीट गया ।

श्रासमजस-शसमंजत राजा के पुत्र शंशुमान । दे० 'छंग्रमान'।

आसाव्री-प्रासावरी एक बड़ा ही श्रुति मधुर मातर्गेय राग है। इसके ग्रारोह में गंधार तथा निपाद वर्जित है। इसमें धैवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंधार संवादी है, शीर ये दोनों स्वर भरसक शांदोलित रहते हैं। प्राचीन मत के अनुसार आसावरी में ऋपभ भी कोमल लगना चाहिये। पर यह मत कम प्रचलित है। यह राग करुण-रय-प्रदान होता है।

च्यासुरायण-त्रैवणी (मतांतर से त्रासुरी) के शिप्य। बगारड पुराण के शनुसार ये पाराशर्य कौथुम के

ष्ट्रासुरि-भरहाज मुनि के एक प्रसिद्ध शिष्य तथा घौप-जबनी के गुरु का नाम । मतांतर से ये याज्वरूप तथा घानुगराण के भी शिष्य यतलाए जाते हैं। ये सायंहीम के परापाती तथा उदिवहोम के घोर विरोधी थे। श्रक्ति के उपरथापन के संबंध में इनका एक मंत्र भी

ष्प्रासुरी-देवताजित राजा की पत्नी तथा देवसुत्त की माता का नाम ।

ष्ट्यास्तीक-जरस्कार ऋषि के पुत्र जिनकी माता जरकार नागराज वासुकी की बहन थीं। जनमेजय के सर्पयज्ञ में जब संसार भर के सपों की शाहति दी जा रही थी तब श्राग्तीक ने ही वासुकी नथा उसके परिवार की रहा

ष्ट्याह्यये-प्रांगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार का गाम।

ष्ट्राहुक मृतिकारत् नगरी के भोजवंगी राजा श्रमिजित के पुन जो बड़े पराक्रमी तथा ऐडवर्यशाली थे। इनका िवाह गारया से हुथा था जिनसे देवक तथा उग्रसेन नाम फे दो हुन उत्पत्त हुए थे। गतांतर से ये पुनवसु के पुत्र थे श्रीर इनके पुत्र का नाग शंभर था। महाभारत के धनुसार कृष्ण से इनदा युद्ध भी हुया था। श्राहर्का पुनर्वसु राजा की वन्या तथा श्राहक की भगिनी।

राज्ञा की समल संतान में पुत्रका नाम प्राहुक ग्रीर पुनी का नाम प्राह्मी था। दे० 'शहरू'।

इंदिरा-लक्ष्मी का एक पर्याय । दे॰ 'रमा' तथा 'लक्ष्मी'। इंदीवराच-१. विद्याधराधिप नलनाभ के गंधर्व पुत्र का नाम । २. भगवान विष्णु का एक नामांतर । इंदु-चंद्रमा का नामान्तर । दे॰ 'चंद्रमा'।

इंदुमिशा-एक प्रसिद्ध मिशा (रत्न) का नाम। दे० 'चंद्रकांत'। इंद्रमुद्धी विकर्णना भोजा की अधिकी का जाए किलोंने

इंदुमती-विदर्भराज भोज की भिगनी का नाम जिन्होंने स्वयंवर में राजा अज को पितरूप से वरण किया था। पूर्व जन्म में यह हारिणी नाम की अप्सरा थीं जिन्हें इंद्र ने तृणिविंदु नामक ष्टिप की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। वहाँ ष्टिप ने इन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप दिया किंतु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंद्रलोक में लौट सकने का वचन दिया। फलतः एक बार अज के साथ वाटिका विहार करते समय इन्हें नींद आ गई और वहीं लतामण्डप में शयन करते समय स्वर्ग से आते हुए नारद की वीणा से पारिजात की माला इनके ऊपर गिरी जिससे इनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामचन्द्र जी के पिता दशरथ की उत्पत्ति रानी इंद्रमती के ही गर्भ से हुई थी।

इंद्र-भ्राकाश तथा बादलों के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत हए देवता । ऋग्वेद के त्रिदेवों में ऋशि तथा सूर्य ऋथवा वरुण के साथ इनका भी नाम मिलता है। इस प्रकार ये उस काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध में लगभग २४० मंत्र मिलते हैं। इससे अधिक मंत्र किसी और देवता के संबंध में नहीं हैं। इन संजों में वार-बार इंद्र से दासों तथा दस्युत्रों के नगरों का नाश करने की प्रार्थना की गई है। जल की वर्षों के लिये भी उनका समरण किया गंभा है। एक स्थान पर उनके देवराज होने की कथा इस प्रकार दी हुई है: देव प्रजापित के पास जाकर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना श्रसंभव है।' यज्ञ करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की प्रार्थना की, श्रौर वे देवराज हो गये। ऋग्वेद में कई स्थान पर इंद्र के द्वारा वृत्र के परास्त होने की वात कही गई है। पुराणों में यह कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इनकी माता का नाम निष्टिश्री मिलता है। इनकी माता ने इन्हें सहस्र मास गर्भ में रक्खा था तथा जन्म के समय ही इनके वीर्यपूर्ण होने के कारण वे प्रमत्त हो गई थीं। एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद-द्वय पकड़ कर मार डालने की बात भी लिखी है। श्रथर्व-वेद के अनुसार इनकी माता का नाम एकाप्टका था जिन्होंने घोर तप के उपरांत महाशक्तिमान इंद्र को जन्म दिया जिनके हारा देवताओं ने असुरों और दस्युओं का विनाश किया। इंद्र के पिता सोम हैं। शतपथ बाह्मण के श्रनुसार इंद्र की उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी। तैत्तिरीय बाह्मण के श्रनुसार देवताश्रों ने मिलकर प्रजापति से यह श्रमिमंत्रणा की कि असुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दमनकर्ता की भी त्रावश्यकता पढ़ेगी। इस पर प्रजापति ने इंद्र की उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित किया। दीर्घ काल तक तप करने के अनंतर उन्हें अपनी ही ज्ञात्मा के अन्दर इंद्र का भान हुआ और उनसे देव- तात्रों ने जन्म ब्रह्म करने की प्रार्थना की। श्रंत में श्रभी-प्सित ऋतु, संबत्सर तथा नज्ञ स्रादि में इंट्रका जन्म हुआ। आगे के साहित्य, महाभारत तथा पुराणों में इंद के चरित्र में वह महानता नहीं मिलती। दिदेवों में उनका स्थान नहीं रह जाता श्रीर उनके चरित्र की कुछ दुर्वल-ताएँ भी हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। वाल्मीकीय रामा-यण में इनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर वंदी होने की वात मिलती है। देवताओं को इनकी मुक्ति के लिये रावण को श्रमर होने का वरदान देना पड़ा था। महाभारत में गौतम की स्त्री श्रहिल्या के साथ इनके बलात्कार करने की कथा मिलती है, जिलके कारण इनके शरीर पर एक सहस्र योनि के चिह्न हो गये थे, किंतु बाद को वह आँखों में परिवर्तित हो गये जिससे इनका नाम सहस्राच हुआ। तैत्तरीय ब्राह्मण में इन्द्राणी के साथ विवाह के संबंध में यह जिखा है कि इन्होंने उसे उसके पिता पुलोमा को मारकर प्राप्त किया था। इंद्र के चेत्रज नहीं श्रीरस पुत्रों में वालि तथा श्रर्जुन का नाम लिया जाता है। वृत्रासुर के संबंध में पुराणों में लिखा है कि इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनकी हिंदुडयाँ लेकर उनका बज्र बनवाया था श्रीर उससे उसका संहार किया था। बज के लोग भी इंद्र की उपासना करते थे; किंतु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के लिये जागरूक किया था। इंद ने कोधित होकर प्रलय के मेघों को बज को इवाने के लिये भेजा था। कृष्ण ने उस समय गोव-र्धन को अपनी छिगुनी पर धारण कर वजवासियों की रत्ता की थी। उसके वाद इंद्र की पूजा के कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलते हैं। समुद्र-मंथन के उपरांत इन्हें ऐरावत नामक हाथी, उच्चै:श्रवा नामक अरव और पारि-जात नामक वृत्त मिले थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र एक श्रादित्य होते हुये भी द्वादश श्रादित्यों से भिन्न हैं। इनके पुत्र का नाम जयंत. भवन का नाम वैजयंत तथा पुरी का नाम श्रमरावती है।

इंद्रकील-मंदराचल का नामांतर। दे० 'मंदर'। इसी पर्वत पर अर्जुन ने तप किया था और शिवजी से युद्ध करके पाशुपतास्त्र माप्त किया था।

इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय । दे० 'मेघनाद' ।

इंद्रसुम्न-१. सुमित के पुत्र तथा भरत के पौत्र । २० अवंति के राजा जिन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर में आगे चलकर जगन्नाथ की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार स्वयं विष्णु ने समुदत्तट पर एक काप्ट-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्न दिया था, जिसको कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलराम तथा सुभदा की मूर्तियाँ बनवाई थीं। ३. एक प्राचीन ऋषि जो सार्कडेय से भी पूर्व के थे और पथम्रष्ट होने के कारण मर्त्यलोक में आ गये थे।

इंद्रप्रमिति-ऋग्वेद के एक प्राचीन श्राचार्य तथा श्रध्यापक जो महर्षि पैल के शिष्य थे। इनके पुत्र विख्यात मांह्क्य ऋषि थे जिनका उपनिषद् प्रसिद्ध है। मांह्क्य को वेदों की शिक्ता श्रपने पिता द्वारा ही प्राप्त हुई थी। इंद्रप्रमिति वासिष्ठ-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का त्राम । प्राचीद में इति नाम पर दो प्राचाएँ तथा एक सुरु प्राप्त होने हैं।

र्ष्ट्रम्पर्मन गणभारतरालीन मालया केराजा जो मसिद् गत प्रत्रणामा के न्यामी थे खोर कीरवीं के पत्र में जिंदे थे।

र्यद्रमात्राणि सनु गा एक नागांतर । भागवत के अनुसार ये बीदर्ज्ये स्ट्येंतर के मनु थे ।

इंद्रमेस-१. युधिष्ठिर हे सौर्थि हा नाम । २. ध्यपभदेव तथा प्रश्नी हे पुत्र का नाम । ३.राजा नन का पुत्र । ४. मादिकानी के एक राजा । ४. राजा कुर्च का पुत्र । ६. मादिकानी न एक गौरवपदीय राजा ।

इंद्रसेना-सदा नल की कस्या।

ष्ट्रशालय एक ऋषि या जाम जो भक्त् शिष्य परंपरा में रतास के शिष्य माने जाने हैं।

इच्या हुन् . वेस्त्रत् ससु के पुत्र तथा स्पूर्वश के प्रथम राजा, जिसोंने प्रयोध्या में कांसल राज्य की स्वापना राधी। प्रसिद्ध राजा रामचंद्र जी इन्हों के वंशज थे। समु की हींक ने इनकी उपित होने के कारण इनका साम इप्याह पता। इनके नो पुत्र वह जाते हैं जिनमें विद्धार, निभि शीर इंट विशेष प्रसिद्ध हैं। शकुनि शादि इनके प्रधान पुत्र उत्तरापथ के तथा शेष दिशिणा-पर के राजा हुन् थे। २. एक दूसरे इथ्याकु काशी के राजा हुन् थे जिनके पिता का नाम सुवंध था। इनकी उपनि इसुवंट से होने के कारण इनका नाम इथ्याकु पदा।

इता-१. वेयस्यन मनु की कन्या का नाम जिसकी उत्पत्ति
प्रजामृद्धि के प्राभित्राय से प्रज्ञकुरूट में डाले हुए हिप्य
से एई थी। इसका विपाद तुष के माथ हुया जिससे
एक्त्या नामक पुत्र उत्पन्न हुया। दे॰ पुरुत्या'। शतपथ
यास्त्र के प्रमुखार इटा की उत्पत्ति उस चज्ञकुरूट से
एई थी जित्रका निर्माण मनु ने संनानीत्रिक्त के संकल्प
से क्या था यो ज्ञान प्रमुख पाणित्रहण मित्रावरुण ने किया
था। २. मानव शर्म की एक नाक्ष का नाम जिसका
प्रयोग संस्कृत के पीम माहित्य तथा हिंदी के संन साहित्य
में प्रायः निजना है। इटा, विमाना तथा सुपुरना नादियों
वी एक्षण होगा, चमुना तथा सरस्वती का प्रतीक
नाना गणा है।

इड़िपूरा देश 'इत्रिजा'।

्राप्ताः । १८ ६ तथाः । इत्मितिह-त्रियम्य समा विहित्समी के दस पुत्रों में से । दिनीय राजसानी प्रकादीप के स्वामी थे ।

दर्गानन यार्नुन के एक पुत्र का नाम जिल्ही उत्पत्ति ऐसा-तत नाम की निवास करना। उत्पूर्वा से हुई थी। नामशतु गरत दाम रामाना का यह होने पर ऐसावत ने अपनी पूर्वा की पार्नुन के हाथ समर्पित कर दिया। इसी के गर्भ के दूराका (अध्या इसवान) की उपनित्त हुई जिन्ने महानाम कुछ में जोग्यों का अनुर महार किया और अंत में दूराका-पहीं का अनुर महार किया और मता गया।

दराजेती यदी मही का नामांत्र । इयरा यूनानी नाम दिलाभेशिय दें। इलराज-कर्दम प्रजापित के पुत्र तथा वहीक देश के एक प्राचीन राजा। इनके संबंध में कथा प्रचलित है कि एक वार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे वन में पहुंच गए जहाँ जाने पर पुरुप की में परिवर्तित हो जाता था। फलतः समस्त सेना सहित अपने को की रूप में पाकर वे बड़े चितित हुए और उस स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की आराधना करने लगे। किंतु शिवजी ने अपनी असमर्थता प्रवट की। निदान पावंती की तपस्या करने पर उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, जिसके अनुसार पे एक महीना पुरुप खार एक महीना की के रूप में रहने लगे। इलिवला-एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति अप्सरा अलंबुपा

तथा तृण्विंदु से मानी जाती है। एक मत से यह विश्रया की पत्नी खाँर कुवेर की जननी मानी जाती है। दे॰ 'कुवेर' मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्नी तथा विश्रया की जननी मानी जाती है। दे॰ 'पुलस्त्य'। इलवृत-धानीध्र के नौ पुत्रों में से एक जो जंबृद्दीप के स्वामी माने जाते हैं।

इला-चै स्वत यनु तथा श्रद्धा की कन्या। मनु ने पुत्रोत्पत्ति की लालसा से यज्ञ किया किंतु उनकी भार्या श्रद्धा कन्या चाहती थीं जिसके लिए वे नियमपूर्वक दुम्थपान करके रहती थीं श्रीर होता से कन्या के लिए ही प्रार्थना कर-वाती थीं। फल-स्वरूप इला नामक कन्या की उत्पत्ति हुई। मनु ने चितन्द्र से श्रपने दुःख का निवेदन किया जिनकी प्रार्थना से श्रादि पुरुप ने इला को ही पुरुप-रूप में परिचर्तित कर दिया जो खुसुन्न के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। दे० 'मुस्नुन' तथा 'वैयस्यत'।

इलापत्र-हादरा प्रधान नागराजों में से एक जिन्हें छप्ट-कुली महासर्प या महानाग भी कहते हैं। भूकताल के खनुसार ये भगवान के मंदिर के हारपाल हैं छौर हनकी सम्मति के विना कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। छतः भगवान का साजिध्य प्राप्त करने के लिए पहले इन्हें प्रसन्न करना छावश्यक है।

इलावृत-मेरु पर्वत के मध्य में न्थित एक वन जहाँ शिव का वास पटा जाता है । इष्टिपरुप-यज्ञ की हवन् सामब्री के चीटों का सामृहिक्

्टिंदरप्र-यज्ञ की हवन सामग्री के चीटों का साम्मूहिक नाम। च्यापार साम्य के कारण यज्ञ सामग्री चुराने वाले राजसों को यह संझा दी गई थी।

हैश−१. नियं का नामांतर । दे० 'शिय' । २. एक उप-ृनिषद् षा नाम । इंशान-शिवं घयवा रुद्ध का रुपान्तर जो उत्तरपूर्व कोग्र

इशान-१८१४ । धववा रुद्ध को रूपान्तर जो उत्तरपूर्व कोग्। ू के त्यामी गाने गण हैं। इश्वरकृष्ण्ण-सांत्य-कारिका के अग्रेता एक प्रसिद्ध प्राचार्य

्रस्वर्णन्यः सार्वयन्तास्य ६ श्रेयता एक प्रसिद्धः ग्राचाय ्रका नाम। इर्यर्सी∽नामा जा के श्रनुत्वार एक प्रसिद्धः राजवंशीय विष्णुव सक्त ।

उक्थ-स्वादा के पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के गत से वे

छल के तथा भविष्यपुराण के मत से छुश्रकारी के पुत्र थे। इन्होंने दस सहस्र वर्ष राज्य किया।

उक्थ्य-सामवेद के एक भाग का नाम जो ब्रह्मा के दिचण सुख से कहा हुआ माना जाता है।

उख-एक आचार्य का नाम जिनका समावेश पितृ तर्पण के श्रंत में किया गया है।

उग्र−१. एक राचस जिसके पुत्र का नाम वज्रहा था । २. शिव की वायुमूर्ति का नाम । ३. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम के द्वारा हुआ था ।

उप्रक-कृद्र के एक पुत्र का नाम।

उप्रकर्मा-महाभारतकालीन साल्व राजा का नाम जिसका बध भीम ने किया था।

खप्रचंडा-दुर्गा का एक नामांतर। श्राश्विन मास की कृष्णा नवमीको शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी भुजाओं की संख्या अप्टादश मानी जाती है। सती ने इसी रूप में दच का यज्ञ विध्वंस किया था। दे० 'सती'।

उग्रतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोषिकाओं के साथ विहार मग्न कृष्ण का आराधन किया था जिसके फलस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्म गोकुल के सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण की खूब सेवा की।

उप्रतारा-देवी का एक नामांतर। शुंभ-निशुंभ नामक राज्ञस द्वय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय पर एकत्र होकर ध्यानस्थ मातंग सुनि की बड़ी स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर देवी मातंग सुनि की पत्नी के रूप में प्रकट हुईं और उनके शरीर से जो दिन्य तेज निकता उसी से दोनों राज्ञसों का नाश हुआ। इसी से इनका एक नाम मातंगी भी है। दे० 'शुंभ'तथा 'निशुंभ'।

जप्रतीर्थ-महाभारतकालीन एक राजा का नाम जिन्होंने कौरवों के पत्त में युद्ध किया था।

उप्रदंष्ट्री-मेरु की कन्या का नाम जिनका विवाह असीध के पुत्र हरिवर्ष के साथ हुआ था।

उप्रदेय-एक पितृ-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में तुर्वस तथा यदु के साथ आया है।

उत्रपश्मा-एक अप्तरा का नाम जो बाह्मण्यंथों के अनु-सार जुआ खेलने के पापों से मनुष्यों की रचा करती है। उप्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अर्जुन के हार्यो वीरगित प्राप्त की थी।

उप्रसंत-१. एक यदुवंशी राजा जो प्रसिद्ध अत्याचारी कंस के पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का द्रं नाम काश्या था जिनके उग्रतेन तथा देवक नामक दो ५ पुत्रथे। उग्रतेन के नौ पुत्र तथा पाँच कन्याएँ हुईं जिनमें सबसे ज्येष्ठ कंस ने अपने श्वसुर जरासंघ की सहायता १ से इन्हें राज्यच्युत कर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा वन वैठा। दे० कंस'। २. महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम। ३. सूर्य के एक सहचर का नाम।

उपसेना-अकृर की एक स्त्री का नाम।

उग्रहय-यह राम के श्रश्वमेध यज्ञ करने के समय यज्ञाश्व की रक्ता के लिए लक्ष्मण जी के साथ गया था।

उमायुध-कृत राजा के पुत्र । भागवत के श्रनुसार नीपा के पुत्र थे। राजा शांतनु के निधन के पश्चात् इन्होंने सत्यवती का पाशिग्रहश्य करना चाहा था जिससे कुद्ध होकर भीप्म ने इनका वध कर डाजा।

उघवृत्ति—महाभारतकालीन एक ब्राह्मण का नाम जो वहें द्रिद्र थे श्रीर भिचाटन से निर्वाह करते थे। एक वार भिचाटन में इन्हें केवल एक सेर सन्तू मिला। अत्यंत चुित होने पर भी इन्होंने उसमें से श्रीप्त श्रीर ब्राह्मण का भाग श्रलग करके शेष में श्रपने पुत्र तथा कुटुवियों का भाग लगाया। जब स्वयं खाने बैठे तो ब्राह्मणवेश-धारी यम श्रीर धर्म ने परीचा के लिए इनसे भोजन माँगा। पहले इन्होंने उन्हें श्रपना भाग दे दिया किंतु जब उन्होंने श्रपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा तो ब्राह्मण ने श्रपने बच्चों का भाग भी उन्हें सम- पित कर दिया। श्रंत में धर्म ने प्रसन्न होकर इन्हें सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया।

उच्चै:श्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो मत्स्यगंधा के पोषक पिता थे। २. इंद्र के रवेत अश्व का नाम जो समुद्रमंथन के समय निकले हुए चौदह रत्नों में से एक था। इसकी कीर्ति तथा श्रुति के चारों दिशाओं में व्याप्त होने के कारण इसका नाम उच्चै:श्रवा पढ़ा।

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं।

उतंक (उतंग)-मतंग ऋषि के एक प्रसिद्ध हरिभक्त शिष्य जिन्हें गुरु ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन पर्यंत तप करने की आज्ञा दी थी । आज्ञानुसार वे द्यहक वन में निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें वनवासी राम के दर्शन प्राप्त हुए।

उतथ्य-एक पाचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु वृहस्पति के बड़े भाई थे। एक बार चृहस्पति ने कामातुर होकर इनकी पत्नी समता के पास जाकर अपनी इन्छा प्रकट की। गर्भवती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा का विरोध किया जिससे रूप्ट होकर बृहस्पति ने शाप दे दिया कि गर्भस्थ वालक जन्मांध हो जायगा। उतध्य के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीर्घतमा पढ़ा । उतथ्य बढ़े बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मतांतर से उतथ्य अगिरा गोत्रीय एक ऋषि थे और इनकी पत्नी भद्रा, जो सोम को कन्या थीं, ध्यपूर्व सुन्दरी थीं । वरुणदेव, जो उन पर पहले से ही आसक्त थे, इन्हें ऋषि के आश्रम से हर ले गये जिससे चुट्य हो उतय्य ने समुद्र का पान कर लिया, सरस्वती को श्रदृश्य कर दिया श्रीर समस्त भूमि को शुष्क कर दिया ! श्रंत में विवश हो वरुण ने भद्रा को इन्हें लौटाया जिससे प्रसन्न हो उतथ्य ने पृथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया।

उत्कल-राजा सुद्युन्न के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से एक प्रदेश स्थापित किया था जो श्रव उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तम-राजा उत्तानपाद के पुत्र जिनकी उत्पत्ति सुरुचि

में मनं से एई थी। यापनी पानी रानी सुनीति तथा एमरे पुत्र भारती यापेना राजा मुख्य तथा उसके पुत्र की निवर पार करने थे, बिनु एक बार सुनया खेलते समय उत्तम प्याप्त हो गया और एक यस के हास मास गया। उसकी योग में मुख्यिभी उसी यन में जाकर प्रमुख को मान हुई। दें० 'भुव' तथा 'उत्तानपाद'।

उनम्बाजन प्रचान देशीय एक राजगुमार जिसने भारतगुर में पां भां की सहायना को भी । अभिमन्यु पथ के
बाद जिस दिन अर्जुन ने जयह्ययथ की प्रतिज्ञा की थी
उस दिन उनमीजम ने अपने भाई युधामन्य के साथ
धार्जुन के अंगरज़क के रूप में खलोहिक प्रसाक्रम का
परिनय दिया था ।

दत्तर्नाता विगट के पुत्र का नाम । पांडवों के अज्ञात-पाग की अवधि समाप्त होते ही कौरवों ने भीष्म, द्रोख वादि के मात्र विराट के गोगृह पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना निया । कुगार उत्तर भी इनकी वही सेना देख मगभीत हो गया हितु कुछला वेपवारी अर्जुन ने अपना पास्वविक परिचय देते हुए इसका साहस वेधाया और स्वयं युद्ध करके कोरवों नो तितर-वितर कर दिया । मारग-युद्ध में उत्तर की सृत्यु शत्य द्वारा हुई थी।

उत्तरकुर- जंतू हीय की उत्तरी सीमा के एक प्राचीन प्रांत का नाम जिसके नियासी भी इसी नाम से प्रसिद्ध थे। उत्तर नपथ चरित-श्री एप हारा प्रणीत एक महाकाष्य या नाम जिसकी रचना १००० ई० के लगभग हुई थी। इसमें राजा नन तथा दमचंती की कथा है। इसकी गणना संस्कृत के नीन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों (शेष दो माप रचित शिश्वपालक्ष्म तथा भारित रचित किराता-जुनीय है) में को जाती है।

उत्तरमामाना-भागांका नामक दर्नन की दो शासाधों में से एक। पठनी का नाम पूर्वभीमांका है।

उत्तर रामचरित-सद्दाकित भवभूति रचित एक प्रसिद्ध गाटक जिपका रचना-काल घाटवी शनाव्ही ईसवी के लगभग माना जाना है। इसमें राम के सिहासनारूद होने के बाद के जीवन की क्या है जिसका मुख्य बाधार रामायल के उत्तरकांट की क्यावन्तु है। कालिदासकृत धिन्दान गाहित्व तथा भवभूति का उत्तर समचरित संस्कृत के सर्वधेष्ट नाटक माने जाते हैं। इस नाटक के मनुगद विदेशी भाषायों में भी हो चुके हैं।

उत्तरा राजा तिगढ की पुत्री का नाम । श्रहातवास के समय गुराज्या स्वयामी नृतीय पांज्य श्राकुन की इसकी संभीत गुपाबिट की जिला का भार दिया गया था। गोमरणकाल में श्रुतंत के पराक्रम से अपने होगार विसार विशेष उत्तर का प्रिका का मार दिया गया था। गोमरणकाल में श्रुतंत के पराक्रम से अपने होगार विसार वे उत्तर का विशाह सर्जुत से कामण वट मेरी पुत्रा की गरा है। परा में श्रुतंत के पराप्तमी पुत्र श्रिमान्यु के माण वचर विभाग हुआ जिसमें पर्मालित का जनम हुआ। उत्तरका वचर विभाग हुआ जिसमें पर्मालित का जनम हुआ। उत्तरकार प्रशास की मुक्ति हो। प्रशास विभाग की प्रवास की प्रवास की प्रवास की प्रवास की श्रुतंत हो। प्रशास की श्रुतंत की स्वास की स्वास हुले। प्रशास की स्वास की स

कारण सुनीति के पुत्र धुव की प्रायः शबहेलना करते रहते थे। एक वार उत्तम को पिता की गोद में वेटा देख वालक धुव को भी उसके पास वेटने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि की उपस्थिति में राजा ने धुव का तिरस्कार कर दिया। धुव के कोमल हुद्य को इस श्रममान से बड़ी टेस लगी श्रीर वे श्रपनी माता के पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। माता ने सहुपदेशों से उन्हें सांत्वना दी। कालांतर में धुव तप करने को वन में चले गये श्रीर इन्हों के प्रताप से श्रंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुशा। दे॰ 'धुव'।

उत्तानवर्हि-शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम।

उत्पलाच-कारभीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध महात्मा के पुत्र माने जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा प्रचित्त थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्वनाश हो जायगा।

डरपलापीड़-राजतंरिंगणी के शनुसार कारमीर के राजा श्राजतापीड़ के पुत्र जिन्हें सुखबर्मा ने राजा श्रानंगापीड़ को राज्यच्युत कर गद्दी पर बिठाया था। तीन वर्ष राज्य कर लेने पर ये भी राज्यच्युत कर दिये गये थे।

उद्के शोल्वायन–राजिं जनक के समकालीन एक तत्व-वेत्ता श्राचार्य का नाम जिन्होंने प्राण श्रोर प्रक्ष में श्रभेद संबंध प्रतिपादित किया था ।

उद्फसेन−हस्तिनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम िंजनके पिता का नाम विष्यक्सेन था ।

उद्मय आत्रेय-एक बाह्मण श्राचार्य का नाम जो, ऐतरेय बाह्मण के अनुसार, अंग वेरोचन के प्रशिक्त थे।

उद्य १. न्यृहवंशी कृष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिन्होंने उद्यपुर बनाया था। २. एक पर्वत का नाम जो पुराणों के शतुसार सुर्योदय का केंद्र-स्थल हैं।

उद्यन-१. कौशांबी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सहसा-नीक के पुत्र थे श्रीर वस्सराज के नाम से प्रसिद्ध थे। उज्जयिनी की राजकुमारी यासबद्ता स्वप्न में इन्हें देख कर इन पर मुख्य हो गई थी। संयोगवश उदयन चंद्रसेन द्वारा बंदी बनाकर उज्जयिनी लाए गए किंतु मंत्री के प्रवतों से मुक्त हो गए। स्वतंत्र होने पर इन्होंने वासव-दत्ता का व्यवहरण करके उसके साथ विवाह किया। यह कथा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता में वर्गित है। इनके कुटनोतिज्ञ गंत्री योगंधरायण ने इन्हें चक्रवर्ती वनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें वह पूर्ण रूप से सफल हुमा । इनके चरित्र के भाषार पर संस्कृत के 'प्रतिज्ञा योगंधरायण' नागक नाटक की रचना हुई । २. प्रगस्त्य का एक नामांतर । ३. विष्णुपुराण के प्रमुखार किन्हीं दर्भ रुके पुत्र का नाम भी उद्यन था जिसे वायु तथा बह्मा-यद पुराण में उद्धिन कहा गया है और भविष्य में उद्या-दन । गंगा के दक्षिण तट पर इन्होंने पुष्पपुर नामक नगर यसाया था जो पाटनी पुत्र से सभिन ज्ञात होता है। उद्युनाचार्य-एक प्रसिद्ध नैयायिक का नाम जो बाँद दर्गन के प्रवल विरोधी थे। एनका शास्त्रार्थ 'नेषध धरित' के प्रयोता थी हमें के साथ हुआ था। बीद धर्म का हुस देश से उच्छेद करने में इनका भी हाथ माना जाता है।

न्याय क्रुसुमांजलि, ञ्रात्मतत्विविवेक,न्याय परिशिष्ट, न्याय-वार्तिक तथा तात्पर्य परिश्चिद्धि च्रादि इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । उदयाश्य–दे० 'उदयन' ।

उद्यिन दे० 'उदयन'।

उद्वसु-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजर्षि जनक के पुत्र तथा सीता के भाई थे।

उदाराम-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वैल्एव भक्त तथा वैष्णवधर्म-भचारक का नाम।

उदारावत-भक्तमाल के अनुसार एक मध्यकालीन वैण्णव भक्त।

उद्दालक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्णात विद्वान् और सामाजिक विधि-निषेध के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये औपवेशि गौतम के पुत्र तथा शिष्य थे। इनका पूरा नाम बद्दालक श्रारुणि श्रौर इनके पुत्र का नाम रवेत-केतु था।

उद्भव-१.श्रीकृष्ण के परामशेंदाता तथा सखा । कहा जाता है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण वज की गोपियाँ जब विरद्द में न्याकुल रहती थीं तो कृष्ण ने इन्हें गोपियों के समभाने के लिए भेजा था। इन्होंने गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ उनके उपदेश को सुनकर निराकार ब्रह्म की उपासना में साकार कृष्ण को भूल गई थीं। किंतु हिंदी कृष्णकान्य में उद्धव स्वयं गोपियों के रंग में रंग जाते हैं और निराकार ब्रह्म को छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने लगते हैं। २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. भक्तमाल के अनुसार श्रव्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन एक वैप्णव भक्त। इन्हें उघौजी (लघु) कहा जाता था। ४. भक्तमाल के अनुसार होशंगाबाद के निवासी एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त का नास जिन्होंने अपनी कोठी भक्तों को दान कर दी थी। ४. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव भक्त जो ज्ञानी उद्धव से भिन्न हैं त्रीर जिनकी उत्पत्ति नाभाजी के अनुसार वनचर हनुमान के वंश में हुई थी। इसी लिए इन्हें बनचर उद्धव या उद्धव वनचर भी कहते हैं। उद्भात-यज्ञ के यलिदान कर्म में वेद पाठ करने वाले वैदिक वाह्यणों का सामृहिक नाम।

उपकोसल कामलायन-कमल के पुत्र का नाम । इन्होंने सत्यकाम के यहाँ वारह वर्ष पर्यंत पूर्ण बहाचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन किया था। इनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सत्यकाम ने अन्य शिष्यों को दीचा-समारोह के परचाद विदा कर दिया किंतु इन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक श्रपने ही यहाँ रखा।

उपनंद-पर्जन्यसुत नवनंदों में से तृतीय का नाम जो भक्त-माल के अनुसार कृष्ण के परम भक्त तथा सखा थे।

उपनिषद्—उपनिषद् संस्कृत साहित्य के उन विशेष ग्रंथों-का नाम है जिनमें तत्वचितन का सर्वप्रथम प्रयास मिलता है। आत्मा, ब्रह्म, जीव, जगत् आदि गहन प्रश्नों की न्याख्या का मौलिक प्रयास इन्हीं प्रंथों में किया गया है और फिर इन्हीं से सांख्य, वेदांत श्रादि प्रसिद्ध षट्दर्शनों का विकास हुआ है। इन दर्शनों में जिन तत्वों का विकास किया गयाहें उनके बीज उपनिषदों में वर्तमान हैं। प्राचीनता में वेदों के वाद ही उपनिषदों का स्थान है। धार्मिक दृष्टि से भी इनकी मान्यता वेदों के समकत्त मानी जा सकती है। किंतु उपनिषदों की संख्या के संबंध में बड़ा मतभेद है। इनकी संख्या इस समय तक दो सो के ऊपर पहुँच चुकी हैं जिनमें से कुछ जोग केवल चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के अनुसार उपनिषदों की संख्या बारह है। सब मिलाकर तत्विवतन के कुल चार ही प्रसंग उपनिषदों में मिलते हैं:—१. आत्मा की न्यापकता, २. आत्मा का देहांतर या पुनर्जन्म-ग्रहण, ३. सृष्टि तत्व, ४. प्रलय तत्व। छांदोग्य, केन, ईश, कठ तथा बृहदारण्यक मुख्य उपनिषद माने जाते हैं।

उपमन्यु वासिष्ठ-१.वसिष्ठ कुलोत्पन्न श्री न्याघपाद के पुत्र का नाम जिनका आश्रम हिमालय पर्वत पर था। इनकी माता का नाम र्ञ्चबा तथा गुरु का नाम श्रापोदघौग्य था। उपमन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।ये भित्रा से बचे हुए अन्न पर अपना निवाह करते थे किंतु गुरु के निपेध करने पर उन्होंने उसका स्याग कर दिया । भिक्ता में पाई हुई समस्त सामशी गुरु को देकर स्वयं स्तन्यपान के पश्चात् बछड़ों के मुँह में लगे माग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे। उनकी श्राज्ञाकारिता की परीत्ता लेने के लिए ग़रु ने इसका भी निषेष कर दिया । आदेशानुसार उपमन्य ने उसका भी त्याग कर दिया किंतु एक बार श्रत्यंत चुधित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चवा लिए, जिससे उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही और भटक कर ये किसी कुएँ में गिर गए। दूसरे दिन खोजते हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववैद्य श्ररिवनीकुमारों की स्तुति करने का उपदेश दिया । श्ररिवनीकुमारों ने इन्हें खाने को श्रौपधि दी किंतु इनकी गुरुभक्ति उस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि विना उनकी ग्राज्ञा के उन्होंने श्रीपधि ब्रह्ण करना भी उचित न समभा । इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो ग्रश्विनी-कुमारों ने इन्हें दिन्यनेत्र प्रदान किए श्रीर गुरु ने इन्हें समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान वरदान रूप में दिया। उपमन्यु के नाम से निम्नलिखित अंथ मसिद्ध हैं:-१. नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. घर्द्दनारीश्व-राष्टक, ३.तत्त्वविमर्पिणी मंत्र, ४.शिवाप्टक, ४.शिवस्तोत्र तथा ६.उपमन्यु निरुक्त। २. वेद् ऋषि के एक शिष्य का नाम । ३. कृष्णद्वेपायन व्यास के पुत्र का नाम । ४. इंद्र प्रमति पुत्र वसु के पुत्र का नाम।

उपमुश्रवस्-मित्रातिथी के पुत्र का नाम।

उपरिचर वेसु-सुधन्वा के वंश का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो चेदि जनपद के श्रिधिपति थे। इनके पिता का नांम कृती (मतांतर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके पाँच पुत्रों के नाम क्रमशः प्रत्यव्र, कुशांव वृहद्वथ, मावेल्ल और मत्स्य थे। इनमें वृहद्वथ तथा मत्स्य (यदु)

रिकेष प्रतित एए थे। एन्सेने घरने विशाल साझाध्य मो पाने पुत्रों में योट दिया या जिसके अनुसार यह को म स्प देश मिता और तगृह्य की समन्। राजा उपस्चिर यहे सुमयानमनी थे सिनु कार्लानर में इनके स्वभाव म दहन परिवर्तन हा गया और ये अपना सारा समय नपरवंशी में देने लगे। यहाँ तक कि इंद्र ने अपना इंदायन दिन जाने के दर से देवनाओं की इन्हें विस्त याने के किए भेजा। इन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली ियमे प्रमुख हो इंदू ने इन्हें एक माला खोर लाठी उपहार में दी थी। दर्गारंगंडल-भृगुकृतीत्वत्र एक गोत्रकार का इन्या दूसरा नाम परिमंडन भी मिलता है । उन्ताम-प्रियः कुनोत्पत्त एक ऋषि का नाम । उपचय-पाटलीपुत्र के श्री शंकर स्वामी के पुत्र का नाम । ये पाणिति के गुरु के भाई माने जाते हैं। शबर तथा शंकराचार्यं ने इनका कई बार उर्लेख किया है। इन्होंने मीमांगा मुत्रों पर गृत्ति की है। इनका दूसरा नाम वीवायन भी बताया जाता है, किंतु भाष्यकार इन

दोनों को एक नहीं मानते।

उपसुंद-हिरम्पक्तियु के वंराज निसुंद चयवा निकुंभ
नामक राधम के दा पुत्रों में मे एक। इसके दूसरे भाई
मा नाम संद्र्या। दोनों भाइयों ने शक्ति-प्राप्ति के लिए
पिए गिरि पर घोर तपस्या की जिससे प्रस्त्र होकर
मणा ने यह वर दिया कि वे परस्पर मद कर चाहे प्राण्
गो दें हिंदु उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। फत्तनः
उन्होंने मनमाने व्ययाचार करने व्यारंभ किए जिससे
वे गोरा काँग उठा। द्यांत में देवताव्यां की प्रार्थना पर
मणा ने निनोन्गा नामक एक चनुषम सुंद्री की सृष्टि
करके उसे मूनोक में इनके पास मेना जिसे देखकर
दोनों कामानुर होकर परस्पर नदते हुए नव्ह हो गए। दे०
निव्हें।

उपन-एक सामवेदी बालाण का नाम ।

उपादि -पित्र कुनीरवत एक प्रति का नाम ।

उपादि -पित्र कुनीरवत एक प्रति का नाम ।

उपाल -नकपाल के अनुसार एक प्रसिद्ध हरिमक्ति परायण मित्रा जिनका समय नामा जा से कुद्र पत्ने का था ।

उभय जान-छुनु हनील्यत एक गणिय का नाम ।

उभय जान-छुनु हनील्यत एक गणिय का नाम ।

उभय जान-छुनु हनील्या के प्रमुखार देश प्रमन्य हरिभक्ति प्रायणा गजरत्याएँ । मैं संत-दर्शन के निए इननी प्राक्ति प्रायणा गजरत्याएँ । मैं संत-दर्शन के निए इननी प्राक्ति प्रायणा गजरत्याएँ । मैं संत-दर्शन के निए इननी प्राक्ति दर्शन का कि उपनी प्राप्त प्राप्त का स्थान प्राप्त प्राप्त प्राप्त का स्थान का स्थान प्राप्त 
उमा-महार्द्ध की बार्सिमी। मेनका के सभै से उत्पक्ष दिना का की करणा। महादेव की कटीर नपस्या में लीन सहते के उत्पादक दिन इतकी माना ने इनसे कहा था, 'उसा' वार्ष प्रदेश समस्यान करो, नभी से इन हा नाम 'उसा' दो गया। अवनी बहुत सामता से महादेव की मन प्रदर्भ हो। इन्ताने उन्हें अपने यह के उन्ने में पाया था। इनके नाम का प्रथम उन्नेत्य केन उपनिषद् में अला तथा घन्य देवताओं के साथ मिलता है। 'मानमंजरी नाम-माला' में इनके निम्नलिखित पर्याय खोर मिलते हैं: खनणां, इंश्वरी, गोरी, गिरिजा, मृडा, चंहिका, खंविका, भवा, भवानी, खार्या, मेनकजा, खजा, सर्वमंगला तथा माया। उरगाद-सर्पों का भव्ण करनेवाले गरुइ। दे० 'गरुइ'। उरुक्तिय-मृहदूल के पीत्र तथा मृहद्द्रण के पुत्र का नाम। इनका दूसरा नाम उरुवय था। उरुन्तय-दे० 'उरुक्तिय'।

उरुश्रवस्-सत्यश्रवा के पुत्र का नाम । उर्मि-सोम के पुत्र का नाम । उर्मिला-१. सीरध्वज जनककी कन्या तथा लदमण की स्री

का नाम । २. सोमदेव नामक गंधर्व की माता का नाम । उत्र -त्रह्मा के मानस पुत्र एक घटिष का नाम जिनके पुत्र का नाम खोर्व था । उत्ररा-एक खप्सरा का नाम । उत्ररी मान-सार्वाण मनु के पुत्र का नाम ।

उर्वशा-स्वर्गे की एक थप्सराका नाम जिसका जन्म नारायण की जंघा से माना जाता है। एक बार इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए वह राजा पुरूरवा पर सुग्ध हो गई जिससे उसका ताल भंग हो गया। इस पर इंद्र ने उसे मर्त्यलोक में जन्म ब्रह्ण करने का शाप दिया। उर्वेशी ने पुरुखा का पतीव इस शर्त पर स्वीकार किया कि यदि वह राजा को नन्न देख ले ख्रथवा वे उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करं, अथवा उसरे दा मेर यदि स्थानांतरित कर दिये जायें तो वह उन्हें छोड़ कर पुनः स्वर्शनोक में चनी जायगी। दोनों दीर्वकाल तक साथ रहे और पुरुखा से उर्वशो के नी पुत्र भी उत्पत्न हुए, पर उर्वशी की ग्र उपस्थिति उधर गंबवों को बहुत खत्ती थी छोर उन्होंने विरववसु नामक एक गंधर्य को उर्वशी के मेगं को चुगने के लिए भेजा। उस समय पुरुखा नप्र थे ब्रोर मेगों की चुराने की ब्राहट पाकर वे उसी दशा में उनके पीछे दीहे। इसी अवसर पर गंधवीं ने सर्वत्र प्रकाश कर दिया जिपसे उर्वशो ने महाराज को नन्न रूप में देख लिपा । सारे प्रतियंग हुट जाने पर उपेशी शावमुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चली गई। भागवत के अनुसार द्वेशा स्मर्ग की मर्वाधिक सुंदरी अप्सरा थी। घटचेद में उपेशी का संयादात्मक एक सुक्त है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक तिकमोर्चशी इसी की कथा पर प्राधारित है। महाभारत के प्रनुसार एक बार हुंद के यहाँ श्रम विद्या सीम्पने श्राए हुए श्रमुन पर उर्वशी मोहित हो गई थी किंतु खर्जन ने टमें माता के रूप में ही देखा जिसमें राष्ट्र होकर उसने इन्हें वर्ष भर नप्सक रहने का

'संता'। उर्वाशु-पणपुराण के श्रतुसार एक प्रसिद्ध पापी का नाम जिसका उद्धार बन श्रीर दान से हुशा था। उर्वृह्मिण का एक पर्याय। दे० 'फृत्वी'।

उञ्जिल-पृथ्वी से उपक्र सीता का एक पर्याय ।

शाप दे दिया था ।

उनीभाव्य मन्त्र्यपुराण् के जानुवार पुरंजय के पुत्र का नाम । उलवातायन-ऋग्वेद के एक स्कड़प्टा श्राचार्य का नाम। उलवारिंगा वृद्ध-ब्राह्मण-साहित्य के एक श्राचार्य का नाम। उलुक्य ज्ञानश्रतेय-ब्राह्मण-श्रंथों में उद्दृत एक श्राचार्य का नाम।

उल्लक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम। २.
महाभारतकालीन शकुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा
दूत बनाकर शुधिष्ठिर के पास युद्ध के श्रद्धान का संदेश
सुनाने मेजे गये थे। युद्ध के श्रठारहवें दिन सहदेव के
भाले से इनकी मृत्यु हुई थी। ३. हिरण्याच के चार
पुत्रों में से एक का नाम। ४. महाभारत श्रारण्यक पर्व के
श्रनुसार द्वीपदी के स्वयंवर में अपस्थित एक राजा का
नाम। ४. वैशेपिक दर्शनकार का नामांतर जिनका दर्शन
'श्रीलुक्य दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है।

उल्लो करयप तथा ताम्रा की कन्या का नाम जो महाभारत के श्रनुसार उल्लों की जननी मानी जाती हैं।

उल्लूखलँ–हिरययनाभ के शिष्यों में से एक जो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार न्यास की शिष्य-परम्परा में आते हैं। उल्प्प−विरवामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण।

उलूपी-एक नागकन्या का नाम, जो ऐरावत (नाग) के वंशज कौरव्य की पुत्री थीं। इसका विवाह पहले एक नाग से हुआ था किंतु गरुड़ द्वारा उसके भित्तत हो जाने पर उलुपी को अकाल वैधन्य भोगना पड़ा। इसी बीचे बहाचारी वेश में तीर्थाटन करते हुए ऋर्डुन का उधर जाना हुआ जो श्रपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिष्ठिर की श्राज्ञा से बारह वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। उलूपी इन पर सुग्घ हो इन्हें श्रपने निवास स्थान पाताल में ले गई जहाँ उसने अर्जुन से गंधर्व विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया किंतु उल्पी तथा उसके श्रमिभावक ऐरावत के निरंतर श्राग्रह के कारण उससे गांधर्व विवाह कर ही लिया जिससे इरावान नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उलूपी ने श्रंत तक अर्जुन का साथ दिया श्रीर संशरीर स्वर्गा-रोहण के समय तक वह उनके साध रही। श्रंत में वहीं गंगा में कूद कर श्रपना शरीर त्याग दिया। दे० 'अर्जुन' तथा 'इरावान'।

रिन्कामुख-वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार राम की सेन। के एक वानर वीर का नाम। जो श्रंगद के साथ सीता के / श्रन्वेपण में दिल्लिण दिशा को गया था।

जिल्कासुभट-भक्तमाल के अनुसार प्रसिद्ध वानरवीर और राम-सेना के प्रमुख सामंतों में से एक । इसने राम-रावण युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया था।

उल्मुक-१. बेलभड़ तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नाम, जिनके बढ़े भाई का नाम निशठ था। २. चन्नुर्मेनु के कनिष्ठ पुत्र का नाम।

उल्वरा-वसिष्ठ श्रीर श्रहंधती के सात पुत्रों में से एक का नाम।

उवट-काश्मीर-निवासी एक प्रसिद्ध वेदभाष्यकार श्राचार्य का नाम जो कान्यप्रकाशकार मम्मट के कनिष्ठ आता माने जाते हैं। ये लोग तीन भाई थे - कैयट, मम्मट तथा उचट या श्रोपट । इनके पिता का नाम जैयट था, र्वितु उचट ने एक स्थल पर श्रपने पिता का नाम वज़ट दिया है जिससे दूसरे मत के विद्वानों का श्रनुमान है कि यह मम्मट के चचेरे भाई थे श्रोर वज़ट तथा जैयट सगे भाई थे । इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ वाजसनेयी संहिता का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग श्रवंतिराजा भोज के समकालीन थे।

उशंगु—महाभारतकालीन एक ऋषि का नाम जिनके आश्रम में श्राप्टिषेण, विश्वामित्र, सिंधुद्दीप श्रादि मुनियों ने तप कर सिद्धिलाभ किया था। बलराम जी भी इनके स्थान पर तीर्थ करने गए थे।

उशना—१. असुरों के कुलगुरु तथा अध्वर्युं जो द्वापर के व्यास माने जाते हैं। उशना धर्मशास्त्र के नाम से सात अध्यायों का एक प्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें श्रास्त्र, प्राय-रिचत्त आदि का विधि-विधान वर्णित है। याज्ञवल्क्य ने इनका उल्लेख किया है। २. शुक्राचार्य को कुछ लोग इन्हीं का नामांतर मानते हैं। राजकीय विषयों पर इनका शुक्रनीति नामक एक प्रंथ उपलब्ध है। श्रीशनस उपप्राणों का उक्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता है। ३. एक मत से ये मृगु के पुत्र माने जाते हैं। १. भागवत मत से उशना धर्म के तथा भविष्य मत से तामस के पुत्र थे। ४. उत्तम सावर्णि तथा स्वयंभुव मनु के पुत्र के नाम भी उशना थे। ६. श्रीत्य मन्वन्तर के सप्तिपयों में भी एक का नाम उशनपथा।

उशिज-१. किंजिराज की महिपी की एक दासी का नाम जिसे ऋग्वेद में किंचवात् की माता कहा गया है। एक बार राजा ने अपनी मिहपी को दीर्घतमस् नामक श्रंध ऋषि के श्रालिंगनपाश में बद्ध होने की श्राज्ञा दी थी, किंतु रानी ने अपने स्थान पर श्रपनी दासी उशिज को मेज दिया। ऋषि ने अपने श्रंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर मी उशिज को पिवत्र कर दिया। उसके गर्भ से किंचवान की उत्पत्ति हुई जो श्रोरस बाह्मण तथा चेत्रज चत्रिय हुए। दे० 'उत्थ्य' तथा 'दीर्घतमस'। २. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि जो दीर्घतमा ऋषि के पिता माने

उशीनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा का नाम जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे। मृगा, कृमी, नवा, दुर्वा तथा दृशद्वती नामक दृनकी पाँच स्त्रियाँ थी जिनसे मृग, नम, कृमि, सुव्रत तथा शिवि श्रोशीनर नामक पाँच पुत्र पैदा हुए थे। इनमें श्रंतिम पुत्र सबसे श्राधक प्रसिद्ध हुआ। दे० 'शिवि'। इसकी तथा इसके भाई तितिन्न दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएँ प्रचलित हुईं। उपा—वाणासुर की कन्या का नाम। एक बार स्वप्न में इन्होंने एक सुंदर राजकुमार को देखा श्रोर फिर उसी के विरह में सदैव खिन्न रहने लगीं श्रोर दिन प्रतिदिन दुर्वल होने लगीं। यह बात जानकर इनकी प्रिय सखी चित्र- लेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र खीचना श्रारंभ किया क्योंकि उपा को उस तरुण की श्राकृति के श्रतिरक्त श्रोर किसी भी बात का पता न था। चित्र- श्राला में प्रयुद्ध के पुत्र श्रानिरुद्ध का भी चित्र था जिसे

देखों ही उस के रेज लागा तथा प्रमुख्य से लाल हो गर्व । जिज्ञ देखा के बांगरात में साते हुए शनिरद्धका करागत ला उसरा उपा में गांधवं दिवार करागा और पार गाम तक एक गुन रथान में दोनों को साथ रखा। माणानुर को संवर्धों जास जब इस बात का पता लगा सब उसने पितर्क को वंदी बनाकर कारा में बाल दिया। गारव के जाग यह समाचार प्राप्त होने पर गांद्रों की मेना ने उस पर शांकमण कर दिया। घोर सुल के पानकर वारा पराजित हुआ। उसकी माता नोडा के प्रमांत समुन्ति से सुल के स्थान के साथ करके याद्यों की सम्मान के साथ किया। विद्या हिया। इसकी साथ करके याद्यों को सम्मान के साथ किया हिया।

कर्ः पंगिम्य गोशोत्पत्न एक स्त-द्या का नाम्। क्रज-१, स्वारोचिय मन्न का नाम । २, सर्तार्षयों में से प्राः । ३. उत्तम मनु के पुत्र का नाम । कज्यानि-दिश्यानिध के पुत्र का नाम। कजन्यनी-प्रियमन एवं यक्तिमती की कन्या का नाम, जो शृह की पतनी सानी जाती है। ऊर्जाम्यम्-येवरात मन्वंतर के हेंद्र का नाम । ऊर्जा दर प्रजापति की एक क्रम्या का नाम, जो स्वायं-गुप मन्यंतर में यसिष्ठ की पत्नी थीं । यसिष्ठ से इनके विवानि, सुरोचि, विरलाभित्र, उत्वर्ण, बसुगृत, यान सप्त प्रमान वासरु सात पुत्र हुये थे। उजिन-शातवीय के पुत्रों में से एक का नाम। कणनाभ अन्ताङ् के एक पुत्र का नाम । करानाभि-पत्रि पुत्रात्पत्र एक प्रापि का नाम । कर्मा 🔑 स्वायं भुष गर्यंतर में मरीचि नामक प्रजापति मी पनी का नाग। २. राजा चित्रस्थ की पनी। क्र येकेतु-१. समहाज जनक के पुत्र तथा श्रव के पिता । २. प्रस्प तथा सुरनि के पुत्रों में से एक । कथ्येग-हाग तथा लक्षमा के एक महास्थी पुत्र । ऋ वृषात्व 'आवृदि-एठ स्कड्छा। अर्थर्रावेट पुरस्तिया स्वेता के पुत्र जिनके पाँच पुत्र सभा पाँच गन्ताणे भी । क ज़ेगार रेशन मन्बंतर के सर्प्तापनों में से एक । क्य परान रे परानवा पीर्व के पिता।

प्रस्त १. श्रुक के प्रतितास विस्ता के पति। २. पट्य के प्रस्त ने साम करण की मन्या उपलेती के पति का नाम। २. देशीनि के पुत्र का नाम। १. सन्धाद ने ना स्मृतिनी के पुत्र का नाम। १. सन्धाद ने ना स्मृतिनी के पुत्र का नाम। प्रस्ति विकास के पुत्र का नाम। प्रस्ति विकास के पुत्र का नाम। स्मृति विकास के पुत्र का नाम। स्मृति व्यान-स्मृति के प्रस्ति के स्मृति के स्मृत

ऋग्वेद-चार वेदों में प्रथम तथा सुख्य वेद का नाम। यह दस मंडलों में विभक्त है, इन मंडलों में पचासी धनुवाक हैं जिनमें एक हज़ार घट्टाईस स्क हैं। प्रत्येक मंडल के खनुवाक तथा स्कों का विवरण नीचे दिया जा

| हा ह :   |                   |                |
|----------|-------------------|----------------|
| मंदल सं॰ | <b>अनुवाक</b> सं० | सूक्त सं०      |
| 3        | २४                | 888            |
| 7        | ષ્ટ               | ४३             |
| ર        | ¥                 | ६२             |
| 8        | *                 | <del>と</del> ち |
| ¥        | ધ્                | <b>5</b> 0     |
| Ę        | ६                 | ৩২             |
| ঙ        | Ę                 | 808            |
| 5        | 90                | १०३            |
| \$       | G                 | 338            |
| 90       | 9 5               | 383            |
| কুল ১০   | <u> </u>          | १०२८           |
|          |                   |                |

शौनक के चरणव्यृह नामक अंथ के अनुसार ऋग्वेद में ष्टाठ भेद या स्थान हैं जिनके नाम हैं : चर्चा, (श्रावक-चर्चे रु) श्रवणीय, पार, क्ष.सपाठ, क्रमजटा, क्रमरथ, क्रम-शर और कमदंड, ऋग्वेद की पाँच शासाएँ हैं— धारय-लायनी, साङ्गायनी, शाकल्या, वास्कला श्रीर गांदुका। ऋग्वेद की बहुत सी शालाएँ चरण्यपूर के मत से अप्राप्त हो गई हैं। अन्य अंथों के अनुसार अध्येद की कुल २१ शाखाएँ थीं किंतु इस समय केवल शाकल की ही शाखाएँ शास हैं। यज्ञ की विधि और नियमावली के परचात् भरमेद के मुख्य दो भाग हैं जो ऐतरेय बाहाण तथा कौशीतकी श्रथवा सांख्यायन बाह्यए के नाम से प्रसिद्ध हें—पहली शाखा के प्रशेता एतरंच तथा दूसरी के छुपी-तक ऋषि थे। वेद्व्यास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग करके अपने शिष्य पैन को उनकी शिचा दी थी। इन्होंने उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य इंद्र प्रमिति तया वाष्क्रलि को दे दिया था। वाष्क्रलि ने श्रपना भाग चार भागों में विभक्त करके शवने चार शिष्यों में बॉट दिया था। इस प्रकार भ्राग्वेद प्रनेक शाया तथा उप-शाराजों में विभक्त हुआ जिनमें से घिषकारा का पता इस समय नहीं हैं। प्रत्येक घेद मंत्र तथा बाएएए नामक दो मुख्य भागों में विभक्त है, जिनमें मुख्य भाग मंत्रों का ही है। इस विभाग में श्रव्नि, जल, इंट्र, उपा, सूर्य ष्मादि वैदिक देवताष्ट्रों की छंदोबद न्तृतियाँ हैं । बाह्मण भाग गय में है तथा श्रपेयाकृत बाद का है। इसमें मंत्री को स्याम्या, फन-महिमा, दार्शनिक विश्लेषण् तथा द्रष्टांत केरूप में उपारपानों का चर्णन है। बाहाण भाग में श्रारम्पक श्रीर उपनिषद श्रीर जोद दिये गये हैं। भार-तीय दर्शन शाम के बीज इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। इनमें राष्यारम विचा तथा श्वारमा एवं परमारमा श्वादि चिरंतन नात्विक त्रिपयों का निरूपण है। समस्त वैदिक साहित्य स्तृत रूप से दो गंदों में विभक्त किया जा सञ्ता है—१. कर्मकाएट तथा २. ज्ञानकाएट । मंत्र तथा मृक यादि कर्महायद श्रीर तालिक विवेचन ज्ञानकायद

के श्रंतर्गत श्राते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध ज्ञानकारह से ही है। समिष्ट रूप से समुचा वैदिक साहित्य 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध है। 'श्रुति' का अर्थ हैं 'सुना हुन्रा', श्रर्थात् जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना गया वहीं 'श्रुति' है। मुख्य वेद् ऋग्वेद ही है और इसी के आधारभूत यजुः और साम हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक सूक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और जोड़ने पर १०२८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन श्रष्टकों के श्रनुसार है। ये समस्त सुक्त श्राठ श्रष्टकों तथा उतने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग १०,४१७ ऋचाएँ तथा १४३,८२६ पद हैं। मंडलों के श्रनुसार ऋग्वेद का विभाजन पहले दिया जा ख़का है। कुछ विद्वान दसवें मंडल को अपेकाकृत बाद का मानते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दसर्वे महल की कुछ ऋचात्रों में, एक परम आत्मा की सत्ता का धुँधला निरूपण मिलता है। शेप मंत्रों में श्रक्षि, सूर्य, जल, वायु श्रादि प्राकृतिक देवताओं की पार्थना की गई है। इनसे श्रृषियों ने जनसमूह के शुभ, कल्याण तथा उन्नित की प्रार्थना की है और अपने गोधन तथा स्वास्थ्य की वृद्धि तथा रचा के लिए भिन्नतें साँगी हैं। मुख्य वैदिक देवता श्रक्ति सूर्य और इंद्र हैं। वस्तुत: अित की उपासना सबसे श्रिधिक प्रधान है जिनकी उपासना यज्ञ के रूप में शारी-रिक रत्ता, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रत्ता श्रौर वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्ण के देवता के रूप में की गई है जिससे कृषि की उन्नति होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा उप्णता प्रदान करनेवाले सुर्थ, बायुस् पितृ, वरुण, उपा, श्ररिवनीकुमार तथा मरुत् श्रीर पृथ्वी त्रादि मुख्य हैं। प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका प्रणेता श्रथवा द्रष्टा माना जाता था । वसिष्ठ, विश्वामित्र, भर-द्वाज स्नादि ऐसे ही ऋषि थे। यह कहना बड़ा कठिन है कि ये मंत्र पहले पहल कब लिपिवद किये गये थे। शता-व्दियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता रहा-पिता पुत्र को कठस्थ करा देता था और वह पुत्र अपने पुत्र को। प्रत्येक हिंदू (हिजाति) के लिए तीन जन्म-ऋग माने गये हैं -देवऋग, पितृऋग तथा ऋषि-ऋण । ऋषिऋण से उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक था कि सूक्तद्रप्टा ऋषियों की रचना अर्थात् वेदों का श्रध्ययन किया जाय श्रीर श्रपनी संतान को भी उन्हें कराठथ करा दिया जाय । इसी विधि से प्राचीन ऋार्यों ने दीघंकाल तक वेदों की रचा की थी। मूलरूप की रचा के लिए उच्चारण की जो परिपाटी निर्धारित की गई थी. वह श्रारचर्यजनक श्रीर श्रसाधारण है। इसी सावधानी के कारण वेदों का पाठ सहस्रों वर्षी तक ज्यों का त्यों शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचार्य ने श्रपनी विशिष्ट परिपाटी से श्रपने शिष्यों को पाठ कराठरथ कराया अतः स्वाभाविक रूप से वेद कई 'शाखाओं' या 'स्कूलों' में विभक्त हो गया। श्रंत में कृप्णट्वेंपायन न्यास ने पाठों का मिलान करके उसे सुन्यवस्थित तथा सुश्चंखलित रूप में प्रकट किया। वेदों को कुछ लोग

श्रपौरुपेय तथा अनादि मानते हैं पर श्रधिकांश पुरातत्व-वेताओं के श्रनुसार इनकी रचना १४०० से १००० ई० पू० के बीच हुई थी। दे० 'वेद'।

ऋच-१. एक राजकुमार का नाम । जो विष्णुपुराण के अनुसार सुनीति का पुत्र था। इसका एक नामांतर रुच भी मिलता है। दे० 'रुच'। २. देवातिथि तथा मर्यादा के पुत्र और ऋच के पिता।

ऋचा-ऋग्वेद के मंत्रों का नाम , जिन्हें दीचित होता यज्ञों में पढ़ते थे।

ऋची-श्राप्नवान की पत्नी का नाम।

ऋचीक-ऋगु वंश के एक मिसद्ध ऋषि, जो सत्यवती के स्वामी उर्व के पुत्र तथा यमदिन के पिता थे। इनकी पत्नी सत्यवती विश्वामित्र की भगिनी तथा गाधि की कन्या थी। महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने बृद्धा-वस्था में सत्यवती के पाणिप्रहण की इच्छा प्रकट की थी जिस पर गाधि ने इनसे १००० ऐसे अश्व माँगे जिनके एक कान काले हों। ऋचीक ने वरुण से ऐसे घोड़ों को प्राप्त करके दे दिया और सत्यवती को प्राप्त किया।

ऋचीय-पुरुवंशीय रौद्राश्व के पुत्रों में से एक का नाम।
ऋजारव-एक जानपद का नाम, जिसने एक बार सौ
भेदियों को मारकर एक मादा भेदिया को खाने के
लिये दिया था, इससे कुछ हो इसके पिता
ने इसकी आँखें फोड़वा दी थीं। मादा भेदिया ने
इनकी आँखें प्रवेवत् कर देने के खिए देववैद्य आरिवनीकुमारों की प्रार्थना की जिससे प्रसन्न हो उन्होंने इसे
दिव्य नेत्र प्रदान किये।

ऋजिरवन्-वैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का मित्र था और दस्युओं के विरुद्ध युद्ध करने में इसे इंद्र से सहायता भी प्राप्त हुई थी।

ऋजिश्वन् भारद्वाज-एक स्कद्ध्या ऋषि का नाम।
ऋजु-(ऋजुदाय)-वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र जिनका नाम भागवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार ऋसुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा वायु पुराण के अनुसार ऋजुदाय था।

ऋ्गाँचय-एक प्राचीन राजिपे तथा मंत्रद्रप्टा का नाम, जिन्होंने वश्रु नामक एक सूक्तद्रप्टा को बहुत दान दिया था।

ऋगाज्य-त्रठारहर्वे द्वापर के एक व्यास का नाम।

ऋतंभर-एक राजर्षि का नाम, जिन्होंने जावालि ऋषि की गाय की वड़ी सेवा की थी जिसके फलस्वरूप इन्हें सत्यवान् नामक पुत्र प्राप्त हुआ था।

त्रहत-१. श्रंगिरस पुत्रों में से एक का नाम । २. सत्य का नाम । ३. धर्म के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति दत्त मजापित की एक कन्या से हुई थी । ४. मिथिलाधिपित विजय जनक के एक पुत्र का नाम । १. रुद्र सार्वीण मनु का एक नामांतर ।

ऋतध्यज-राजा प्रतर्देन का एक नामांतर अथवा उनकी उपाधि। गालव ऋषि की तपस्या में दैत्य लोग वड़ा विन्न डाला करते थे अत: इस उत्पात को रोकने के लिये इसके पिता शत्रुजित ने इन्हें भेजा। वहाँ बाराह रूप में

भागे पुण एवं राष्ट्र का पीएं। करते पुण वे एक विवस में यस गर्वे बार्वे कुछ दूर जाने पर दिख्य प्रकाशयुक्त राज-भाग में पूर परम नुंदर विशोश मिली को इनके स्वरूप दर मुख्य तीहर एके देवते ही मृच्छित हो गई। वह गंधर्व विश्वावनु भी पत्ना मदालमा थी। समियों ने उसका तरचार तर ग्रामध्यत को उपका परिचय दिया । पाताल गीक में उस भवन में नह बद्धकेंतु दानव के पुत्र पाताल देशु द्वारा प्रापान हो वर् लाई गई थी और कारा में बंद रमी गई थी। समियों ने प्रतायज्ञ से उसके उदार की ब्रायंना की, जिसे उन्होंने सहये स्वीकार विया और देख-नेता का नंतार कर नदालमा को साथ लेकर अपने गाम में जीट बाये। कुछ समय के उपरांत तपोवन के पापियों थी महायता के लिये पुनः खतध्यन की धायरय-पना पर्व । इस बार पातालक्षेत्र के भाई तालक्षेत्र ने ध्यपने भाई का बदला शुकाने का पूरा निरुचय किया और इनये एशंत में निलंबर छुल से उनका भिगाजित हार प्राप्त कर निया। उसे लेकर यह शशुजिन की सभा में उपस्थित हुना श्रीर वहाँ यह समाचार फेला दिया कि दानवीं के साथ युद्ध करने में राजकुमार अप्तथ्यज मारे गये। उनकी सृषु का समाचार पाकर नदालसा ने शोक बिह्न हो प्राण न्याग दिया । इधर मदालसा की सृत्यु षा समाधार बद्य उसने वातध्यज को सुनाया तो वे भी शोक में पागल हो गये; वितु नागराज के पुत्रों ने इनका दुःग्य दूर परने की अतिज्ञा की शीर शिव तथा पार्वती को तप से प्रसन्न पर यह वर शास कर। लिया कि मदालसा जिस रूप में मर्गा थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्म महरा करेगी और हुआ भी ऐसा ही। नागराज ने ऋत-भ्यत को तुलक्षर उनसे श्रमिनय मदालसा का पाणि-घटण कराया । दोनों का यह मिलन स्थायी हथा । सदा-समा को अतुष्यत् से चार पुत्र उपन्न हुएँ विक्रांत, स्वाह, शत्रुमह्न कीर ललाई। इन चारों पुत्रों की शिचा रपर ननी नेदालमा हारा ही हुई जिसके प्रभाव से चारी भाइ में ने पापने रापने क्षेत्र में प्रश्नुतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त मी । दे० 'प्रतर्दन' नथा 'मदालमा<sup>र</sup> । भागुजित किन्तु पुरारा के यनुसार खंजन के पुत्र का नाम।

शतुनायन~राजा सन्य के विना **वा नाम** ।

धानुध्यत दे० 'बानपाम'।

फुर्त्यमा इत्याहवंशीय एक प्रसिद्ध गजा का नास, को पन थिया में यह नियम थे। कनि के प्रताप में सदरपुत हो इसर्पती के दियोग में राजा नल ने इत्ये पर्दा पार्क नामक साम्यि के वैश में झाध्य ग्रहर दिया था । नन घटयदिया में बिशास्ट थे भीग प्रत्युवर्ग की एमशी शिला देते थे बदले से बनमें चुनिया मंत्यने थे। इपर विदर्भगद की फल्या प्रसदेनी भी रात से पितुक हो छह चेदिराज की बच्या मुनंत की दुर्भी यनहरूँ माने नागी । विद्रभंगात ने रता गंधा पासना का पना एगाने के लिए दूस भेज िनमें मुद्रेय सामक एक माळाए रून ने दसपंती का बार एएँ िया। विस्मात में इत्यंभी दा गामनित परिषय बात पर उन्हें समस्तान विक्रीसव शीम है

यहाँ भेज दिया। ऋतुपर्ण के यहाँ नल का पता लगने पर दमयंती ने पिता से छिपा कर भएतुपर्गा के यहाँ द्यपने स्वयंवर का निमंत्रण इस धाशा से भेज दिया जिससे स्वयंवर वार्ता सुनकर यदि नल वहाँ होंगे तो ष्यवस्य शा जायँगे । फलतः ऋतुपर्ण वाहुक वेशधारी नल के साथ शीब विदर्भराज भीम के यहाँ पहुँचे, वितु वहाँ स्वयंवर की कोई तेयारी नहीं थी। दमयंती ने केशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को शंतःपुर में बुलवाया श्रीर फिर सारी वात कमशः प्रकट हुई। राजा ऋतुपर्ण भी इस श्रप्रत्याशित घटना से बढ़े प्रसन हुए धीर नल तथा दमयंती को खाशीर्वाद देकर खपने राज्य में लीट गए।

ऋतुसंत-मणिभद्र तथा पुरयजनी के पुत्र का नाम । ऋतुरत्भ-एक ऋषि का नाम जिनकी रचा शरिवनी-कुमारों ने की थी।

ऋतेयु-पुरुवंशीय राजा रीद्रास्य तथा घृतीची के दस पुत्रों में से ज्येष्ट का नाम। श्रीचेयु इनका नामांतर

ऋद्धि-१. वैश्रवाप की पत्नी का नाम । २. धन के देवता <u> कुवेर की पत्नी का नाम । ३. पार्वर्ताका एक नामांतर ।</u> ऋभू-एक प्राचीन चैदिक देवता जो पहले मानव थे किंतु यज्ञ, तप छादि के प्रशाय से देवत्य को प्राप्त हुए थे। ऋपभ-१. दूसरे मन्वंतर के सप्तर्पियों में से एक का नाम। २. राजा कुशात्र के एक पुत्र का नाम। २. वाल्मीकि रामायण के श्रवसार राग पए के एक सेना-पति का नाम । ४. कैलास के एक स्वर्णश्रंग का नाम । ४. संगीत के सात स्वरों में से द्वितीय का नाम। ६. ष्ट्रराणों के व्यनसार मेरु के उत्तर में स्थित एक पर्वत का नाम। ७. ऐक दिग्गज का नाम।

ऋपभदेव-जैनधर्म के प्रथम तीर्यंकर का नाम । भागवत के श्रनुसार ये विष्णु के श्रंश संभूत श्रवतार थे श्रीर इन्होंने भारतवर्ष के परिचमी भाग में जैनधर्म का प्रचार किया था। पुराखों के छनुसार इनकी वंशावली इस प्रकार है ! वहा-स्वायंभुव मनु (मानसपुत्र)-राजा प्रिय-वत-राजा द्यायीध-राजा नाभि (परनी मेरु)-घरपभदेव । ग्रःपिभद्रेव की पत्नीका नाम जयंती था जिनके हह पुत्र हुए। उनके पुत्रों में भरत सुख्य थे। दे० 'जयंती' तथा 'भरत'।

ऋपभस्कंध-वार्न्माकि रामायण के श्रनुसार रामसेना के एक बानर का नाम ।

ऋषि-प्रयुक्त सहायुक्त जो वेद-संत्रों के दृष्टा या स्रष्टा थे । प्रमुख ऋषियों की संस्था सात है जो 'सप्तर्षि' के नाम में प्रसिद्ध हैं। इनको पंजापति तथा नहा। का मानस-एन भी कहा गया है। भिन्न-भिन्न बंधों में हुनकी नामा-यनी विभिन्न रूप में दी गई है। महाभारत के श्रनुसार इनके नाम क्रमशः मरीच, यत्रि, श्रीगरा, पुलह, क्रतु, पुलस्य श्रीर विमिष्ठ हैं। वायुपुरारा 'सप्तिपि' संज्ञा मानते हुए भी इनमें भृगु का नाम शीर शिला देता है। विष्युप्राम् में ऋगु तथा दश्च को छौर मिलाकर इन्हें निवनमृष्यि, यदा गया है। शतपत्र में इनके नाम

गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, यमद्ग्नि, वसिष्ठ, कर्रयपे तथा श्रित्र हैं। कुछ अन्य ग्रंथों में करव, वाहमीकि. ज्यास तथा मनु श्रादि भी इनमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। श्रंतिरच के 'सप्तिषमण्डल' को इन्हीं ऋषियों का प्रतिरूप माना जाता है। नाभादास जी इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं श्रीर इनकी संख्या छव्वीस मानते हैं।

ऋिपका-एक नदी का नाम जो महेन्द्र पर्वत से निकल कर गंजम के पास समुद्र में गिरती है। इसका दूसरा

नाम ऋषिकुल्या है।

ऋपिकुल्या-दे० 'ऋविका'।

ऋषिज-उशिज का नामांतर । दे० 'उशिज' ।

एकचका-१. कश्यप तथा दनु के पुत्र का नाम जो एक श्रीसद्ध देत्य था। २. एक नगरी का नाम जिसमें व्यास की त्राज्ञा से माता कुंती के साथ पायडवों ने कुछ दिन निवास किया था त्रीर भीम ने वक नामक नरभोजी राज्ञस का वध किया था।

एकजटा- लंका की एक राचसी का नाम जो अशोक-वाटिका में वंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य राचसियों के साथ नियुक्त थी।

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । एकदंत-गयेश का नामांतर । दे० 'गयोश' । एकदानोधस-एक सुक्तद्रष्टा का नाम ।

एकपर्णी - हिमेनान् तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक का नाम । शेष दोनों का नाम पर्णा तथा अपर्णा था । तीनों कन्याओं ने बड़ी कठिन तपस्या की थी । एकपर्णा रातदिन में केवल एक पत्ता खाकर निर्वाह करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इसका विवाह असित देवल से हुआ था । दे॰ 'अपर्णा', 'उमा' तथा 'एकपाटला' ।

एकपाटला-पर्णा का नामांतर जो हिमालय तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी श्रपनी बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक पाटल पर निर्वाह करने के कारण इनका नाम एक-पाटला पड़ा। इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार जैगीपन्य मुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दे० 'अपर्णा', 'एकपर्णा' तथा 'उमा'।

एकपाद्-कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम। एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचिसयों में से एक का नाम।

एकलंट्य-च्याधराज हिरण्यधन् के पुत्र का नाम जो धनु-विद्या में बड़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंवल श्रोढ़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत भूकने लगा। एकलन्य ने एक साथ सात वाण इस प्रकार मारा कि कुत्ते के मुँह में तिनक भी चोट भी नहीं श्राई श्रीर उसका मूँकना भी बंद हो गया। कुत्ता श्रपने मुँह में वाण लिए इधर-उधर भटक रहा था कि मार्ग में मृगया के लिए श्राये हुए पाण्डव गण मिल गये जिन्हें धनुर्विद्या के इस श्रभूतपूर्व कौशल पर वड़ा आश्चर्य हुआ। वे लोग कुत्ते के पीछे चलने लगे जो अंत में एकलन्य के स्थान पर रुका। अज़ून के प्रेश्न करने पर एकलब्य ने बताया कि वाखविद्या की शिज्ञा उसे गुरु दोणाचार्य से प्राप्त हुई। अर्जुन ने आचार्य के पास जाकर उलाहना दिया। किंतु बहुत सोचने पर भी द्रोण को एकज्ञव्य नाम के किसी शिष्य का स्मरण न हुआ। श्रंत में दोनों एकलन्य के पास गये जहाँ उन्हें विदित हुन्रा कि त्रनार्य होने के कारण त्राचार्य द्वारा तिरस्कृत होने पर एकलव्य ने उनकी मिट्टी की अतिमा बनाकर श्रीर उसी को गुरु मानकर श्रभ्यास करना श्रारंभ किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला में पारंगत हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए एकलव्य के दाहिने हाथ का श्रॅगूठा गुरु-दिचिएा में माँगा जिसे उसने सहर्ष दे दिया। कारण यह था कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहले ही वर दे दिया था कि वे धनुविद्या में अद्वितीय होंगे। किंतु एकलन्य जैसा प्रतिद्वंही रहते हुए यह असंभव था; श्रतः उसका दाहिना श्रॅंगूठा माँगकर श्राचार्य ने उसकी कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलन्य ने कौरवों का पत्त ब्रह्म किया और दाहिना हाथ बेकार होते हुए भी श्रसाधारण पराक्रम दिखाया।

एकलोचना-त्रशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचसियों में से एक का नाम।

एकर्विश-ऋचाओं के एक संग्रह का नाम जो ब्रह्मा के उत्तर मुख से निकला माना जाता है।

एकवीर राजा हरिवर्मा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति विष्णु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी। इनका नामांतर हैहय था। यदुकुत्तोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हैहय इनसे भिन्न थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली तथा यशोवती थे।

एकाचा-दनु तथा करयप के एक पुत्र का नाम। एकादरारथ-वायुपुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र का नाम।

एकानं गा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की भगिनी का नाम।
एकानेका-श्रंगिरा ऋषि की कन्या का नाम।
एकावली-एक वीर राजा की पत्नी का नाम।
एकाशय-महाभारत के श्रनुसार तक्तक के पुत्र श्रश्वसेन
का नाम।

एकाष्टका-प्रजापित की एक कन्या का नाम जो अपनी तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा चोम की माता हुई। एतश-अपनेद के एक सूक्तद्रप्टा ऋषि का नाम। एरक-महाभारत के अनुसार एक प्रसिद्ध सर्प का नाम। एलपत्र-महाभारत के अनुसार कद्व के एक पुत्र का नाम। यह एक विशालकाय सर्प था जिसके अनेक फण थे। दे० 'नभ'।

एलापुत्र-दे॰ 'एलपत्र' तथा 'नभ'। एवयामरुत्-एक मंत्रद्रप्टा ऋषि का नाम।

ऐंद्र-एक स्कड़प्टा का नाम । ऋग्वेद में एंद्र नाम से कई स्कद्रप्टाओं के नाम मिलते हैं, जैसे ध्रमतिस्थ, जय, लव, वसुक, विमद, नृपाकिप तथा सर्वहरि । सत्योग देश सीरार दिया या कि देशात देंद्र की इसरा पारत बगना परेगा । पहले नी देह ने इस प्रस्ताव ती प्रवसानतन समस्यार इनशार कर दिया किंतु यंत में विन्तु के पातल पर न्यान का रूप धारण वर एक हा यारम यमना सीदार पर निया । सुपम स्थ धारी ईंड के नार पर चारर एन्टोंने ईस्पों से बुद्द किया था इस िए इतना गृह कर्म परा । युद्ध में इन्होंने देखों मा महादन विनास िया। इनके वंश में घण, रचु, रक्षान, राम सादि प्रसिद्ध तथा पराक्रमी राजा हुए जो षाकृत्यवैद्याप कर्तनात् । इन्होंने भागपत् के प्रमुसार ३१००० वर्ष (दिन १) राज्य किया था।

कुरुद्वित (रेवन)-रेवत राजा के पुत्र का नाम जो अपनी राज्या रेवनी के योग्य वर की गोज में बला के पास गए थे। अपरेत ने विचार का बनाया कि हापर में परसेरवर है चंद सम्भृत बनगम का शबतार होगा ब्रोर वही रेवती कें उपयुक्त पर होंगे।

क्षक्रभ-1, धर्म ऋषि की पत्री धारुंधती का नामांतर जो द्व प्रज्ञापित की करवा थीं । २. एक रागिनी का नाम । क्षत्रमेन-१. गदानारत वे घनुसार एक प्रसिद्ध राजर्षि का नाम जिन्होंने अखित नामक पर्रत पर उस तपस्या की धी। २. समाभारत के यनुसार युधिष्ठिर की सभा के

एक पश्चिय का नाम ।

फर्पायन -प्राप्येद के घनुसार प्रापिदीय समस् तथा उशिज

पे पुत्र पा नाम । दे० 'दॉर्बतमन्'। फरेर्-दिन्दु पुराग के घनुसार रोहारय के पुत्र का नाम पीर गत्य पुराण के जनुसार अहारव के पुत्र का नाम । फन-एक प्रसिद्ध महर्षि का नाम जो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र माने जाते हैं। पुरु बार यथिकार-विस्तार की लिप्सा थं कारण देवता तथा देखों में घोर बुद दिशा जिसमें मरे हु दे यों पी देखगुर शुकाचार्य संजीवनी विचा के प्रताप से पुनः अधित कर देने थे पर देवना लोग इस विता से प्रमित्र होने के फारण ऐसा नहीं कर पाते थे। इस अभाव का परिवार करने के लिए देवताओं ने बह निरंचय रिया 🕩 कच शुकाचार्य के पास जाकर उनका निष्यप्रयास करें और इस दिया का रहत्व प्राप्त करें। यण में प्राधानुवार ऐसा भी तिया किंतु देखों की इस धात का पता तम गया त्त्रीर उन्होंने कव का वध कर धाला। इसमें दुर्वामा की पुत्री देववानी की, जो कच पर शतुरक भी, यह दुस हुआ कीर वह विना के लामने प्रार्थिक भेने गर्भ। इसने इतित हो वृत्यगुरु ने संभावनी द्वारा उसे जीवन पर दिया। इसी भरत रेपों ने दी बार और उसरा बब्दिया भंग रोनों मी याम सुपालाये ने उसे लिखित दिया। की में जरार है भी ने यह की मारतर जना जाना भीर उसरे भरत की महिरा में तिया कर गुरू की विन्तु दिसा । म चारते दुर भी पत्नी की दुसा देवतर शुकाबुले को उसे पुरा संदित राने का जरमन करना पराह किंतु एव उन्ति भेष अस्पति का फाइन निवा नी यह उरहे पेट में दी मो 'ने पंगा। उसमें पायर्ष को उप मनी मार्ने प्राप्त हुई। बी उन्हें की विकास पूर्व। उसे जीतित करने पर उनकी मृत्यु निरिचत थी वयोंकि वह उनका पेट फाइकर ही बाहर निकन सकता था। श्रतः उन्होंने पहले कच को संजीवनी विद्या की शिचा देकर इस शर्त पर उसे जिलाया कि वाहर निरुज़ने पर यह उसी विद्या के सहारे उन्हें भी पुनः जीवित कर दे। कच ने प्रतिज्ञा की घाँर उसका पालन भी किया। तदनंतर शुकाचार्य ने दीर्घकाल तक कच को शिया दी घौर जर उसका प्रथ्ययन समाप्त होने को ह्यातो डेववानी ने उससे घपने पाणियहण की प्रार्थना की किनु कच ने गुरु कन्या होने के नाते ऐसा करने में श्रवनी शसमर्थता प्रकट की । इस पर छुन्ध हो देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी विचा फलवती न होगी। कचने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारी वासना कभी पूर्ण न हो सकेगी घार कोई भी प्रारूप तुम्हारा पाणिप्रहण न करेगा । मेरी विद्या मेरे लिए चाहे फलवती न हो किंतु जिसे में इसकी शिवा दुँगा उसे शवरय ही फलेगी। इसके बाद कच स्वर्ग चले गए श्रीर वहाँ उन्होंने देवताश्रों को संजीवनी की शिचा दी जिसके फन्नस्वरूप देवता लोग देत्यों की घोर सं निर्दिचत हुए। दे० 'देवयानी' ।

कच्चायण-महापि काखायन का पाती नाम। दे०

'कारयायन' ।

फच्छ-विष्णु का एक श्रवतार । कहा जाता है कि देवासुर संवाम के बाद जो वस्तुएँ इस संघर्ष में खो गई थीं, उनकी प्राप्ति के लिए समुद्र-मंथन का श्रायोजन दुआ तो मथानी बनाए गए मंदराचन पर्वत को घीरसागर में धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छा का रूप घारण किया था । वासुकि नाग की रस्ती बनाई गई थी श्रीर देवताश्रों तथा श्रमुरों ने एक-एक श्रीर खड़े हो कर समुद्र-मंथन किया था, जिससे निम्नलिखित चीदह यस्तुर्वे प्राप्त हुई थीं --१. श्रमृत, २. धन्यंतरि, (देवतायों के चिकित्सक), ३. लच्मा, ४. सुरा, ४. चंद्र, ६. रंभा, ७. उच्चेश्रवा (एक सुंदर घरव), म. कीस्तुभ मिण्, ६. पारिजात घृष, १०. सुरिम गाय, ११. पुरावत हाबी, १२. शंच, १३. धनुप तथा १४. विष । कच्छप-१.विष्णु के कच्छ श्रवतार का नाम।दे० 'कच्छ'।

२. विरवासित्र के एक पुत्र का नाम । ३. कुवेर की

ती निधियों में से पंचम निधि का नाम।

कटय-देश 'कडु' ।

कटायांन-सगुरुनोत्पन एक गोत्रकार का नाम । कट्ट श्रंगिरा कुनोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कंकट

धवता पट्य भी इनके नामतिर हैं।

कठ -वित्रञ्जनोत्रज्ञ एक गोत्रहार ऋषि का नाम । इनके नाम से कटोपनिपद्, कटयाताण, कट संहिता, कट सूत्र न वा कटपरिशिष्ट चादि मेच प्रसिद्ध हैं। कात्यायन श्रीत न्हों में कटसूत्रों का भी सक्तिवेश है। कटोपनिपद का र्षभेजी प्रमुवाद डा० रूर ने विकासीयिका इंडिका में किया है ।

कठराठ एक रामा अनुकर जानि का नाम। दे०

'पान्दिन' ।

किंगाक-धतराष्ट्र के नीतिविशारद मंत्री का नाम जिन्होंने पांडवों के साथ न्यवहत धतराष्ट्र की नीति का विरोध किया था।

कर्गीशा-करयप तथा कोधा की पुत्री का नाम जिनका विवाह पुलह के साथ हुआ था।

करव-एक ब्रह्मिप का नाम जिनकी गणना कभी-कभी सप्तिषियों में भी होती है। इस नाम के कई ऋषियों का उच्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख घोर-पुत्र करव हैं। जिन्होंने ऋग्वेद के अप्टम मण्डल की रचना की थी। एक कर्गव श्रंगिरस कुलोत्पन्न तथा दूसरे कश्यप कुलोत्पन्न प्रसिद्ध हैं। कर्ग्य नामक एक ऋषि ने शकुंतला का पालन पोपण किया। उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर था जहाँ मेनका नामक अप्सरा, जो विश्वामित्र का तप्मां करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई थी। वहीं पर कर्ग्य ने अपनी कन्या की तरह उसका पालन किया था।

कद्रू-दत्त प्रजापित की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का नाम । ये अत्यंत सुंदरी तथा गुणवती थी । पुराणों के अनुसार इन्होंने एक सहस्र नागों को जन्म दिया था जिनमें वासुकि तथा शेष मुख्य थे ।

कनक-१. एक प्राचीन राजा का नाम जो हैहय वंशीय दुदम (मत्स्य) श्रथवा दुर्मद (वायु) के पुत्र माने जाते हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतौजा, कृतवर्मा तथा कृताग्नि। २. विप्रचिति तथा सिंहिका के पुत्र जिन्हें परश्रराम ने मारा था।

कनकध्वज-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसदे भी द्रौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद प्रतियोगिता में भाग लिया था। महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ। कनकांगद-महाभारत के अरुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कनकायु-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का

किनिष्क-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो ७८ ई० में पुरुपपुर (पेशावर) में राज्यसिंहासनारूढ़ हुए थे। ये बढ़े प्रतापी थे। इन्होंने श्रपना एक श्रलग संवत्सर चलाया था जो शकाव्द के नाम से मसिद्ध है श्रीर जो इनके सिंहासनारोहण काल से शारंभ होता है। किनिष्ठ-भौत्य मन्वंतर में देवताशों के एक समृह विशेष का नाम।

कन्हर-एक वैप्णव भक्त तथा कथा-वाचक ।
कप-एक देवता का नाम ।
कपट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपर-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपर्दिन-गणेश का एक नामांतर । दे॰ 'गणेश'।
कपर्देय-विश्वामित्र कुलोजन एक गोत्रकार का नाम ।
कपालभाण-विध्य निवासिनी एक त्रिवक्र कन्या सुशीला
का श्रुचि नामक बाह्मण पुत्र जो वोर तपस्या में रत
था श्रीर जिससे घवड़ा कर इंद्र ने उसका विनाश किया ।
उसकी मृत्यु के पश्चात् इसका पुत्र दुर्मेंघस् गद्दी पर
वैठा ।

कपालिन्-१. कश्यप के पुत्र का नाम । इनकी माता का नाम सुरिम था। ये एक रुद्र माने गए हैं। २. रुद्र का एक नामांतर।

कपाली-दुर्गा का एक नामांतर श्रथवा रूपांतर। दे० 'दुर्गा'।

किपिजल-विसण्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।
किपि-१. तामस मन्वंतर के सप्तिषयों में से एक का नाम ।
२. मृगु गोत्रीय एक शाखा प्रवर्तक ऋपि का नाम ।
३. उमुचय (नामांतर उभचय) नामक एक चित्रय के पुत्र का नाम । चित्रय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उग्र तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ण में सिम्मिलित कर लिए गये थे ।
इस नाम के कई ऋपियों के उल्लेख यत्रतत्र मिलते हैं,
जिनमें से कोई मनुपुत्र, कोई सुक्तद्रप्टा तथा कोई सप्तरियों में से एक माने गये हैं।

कपित्थक-कद्रपुत्र एक सर्प का नाम ।

किपमुख-पराशर कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम । किपश्रवस् इनका एक अन्य नामांतर है । दे० 'किपिश्रवस्' ।
किपिराय-वंदरों के राजा सुश्रीव का पर्याय । किपराइ,
किपीश आदि इनके अन्य नामांतर हैं । दे० 'सुश्रीव' ।
किपिल-१.विष्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति
किदम मुनि की पत्नी देवहूति के गर्भ से हुई थी । देयहूति
वे मगवान की तपस्या करके उनसे विष्णु के समान पुत्र
मास की इच्छा प्रकट की । भगवान ने अपने समान
केवल अपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्भ से जन्म श्रहण

भगवान भी उत्पत्ति हुई। दीर्घकाल तक सांसारिक सुख भोगते रहने पर अंत में जब कर्दम और देवहूति को इस जीवन से विरक्ति हुई तो उन्होंने भगवान से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना की। देवहूति के ज्ञान और भक्ति संबंधी प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो कुछ कपिल मुनि ने कहा वही आगे चलकर सांख्य दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिवंश पुराण के अनुसार ये वितथ के और स्वेताश्वतर के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। कपिल

करने का वचन दिया। फलतः देवहृति के गर्भ से कपिल

के नामपर निम्निलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—1. सांख्य सूत्र, २. तत्वसमास, ३. न्यास प्रभाकर, ४. किपलिगीता, ४. किपलि पंचरात्र, ६. किपलि संहिता, ७. किपलि स्मृति, ५. किपलि स्तोत्र । दे॰ किद्मा । २. एक श्राप्त-विशेष का नाम जो कर्म (विश्वपति श्रिप्ति) तथा हिरण्यकश्यपु की

पुत्री रोहिंगी के पुत्र थे। ३. कश्यप तथा दन्न के एक दानव पुत्र का नाम। ४. कश्यप तथा कर्दू से उत्पन्न एक सर्प का नाम। ४. विंध्य निवासी एक यानर का नाम। ६. रुद्रगणों में से एक का नाम। ७. शिवावतार

दिधवाहन के एक शिष्य का नाम। ८. एक यत्त का

नाम। १. भद्रारव के पुत्र का नाम। कृपिला-१. कश्यप की पत्नी का नाम जो दत्त की कन्या

कापला-1. करवप का पत्ना का नाम जा दुन का कन्या थी। २. करवप तथा श्वसा से उत्पन्न एक कन्या का नाम।

कपिलाश्व-कुवलयाश्व के पुत्र का नाम । कपिवत्-तामस मन्वंतर के सप्तिषयों में से एक का नाम । फरियन-एक ऋषिया नाम। इनके नाम से एक यज्ञ भिग्द है जो दो दिन का होता था। फॉपरा करदव नमा दनु के एर दानव पुत्र का नाम । क्षपिशयस-दे० 'कपिस्त्य' ।

कर्पातर-वंगिरम् कृतोष्या एउ गोत्रहार या नाम । फार्-पर मध्येशाचीन वैद्याव सक्त।

क्षेति-१ कर के पुत्र का नान। २. एक तस्दल्लानी

गार्थिका नाम। छयोतक एक सपैगात का नाम को पाताल के स्वामी थे।

क्षांत नेत्रांत व्यक्त सुनद्रादा का नाम । क्षेत्रगानग्ना-१, भागवत के शतुमार विलोमन के पुत्र

ण नाम । सन्य पुरारों में इन्हें धृष्ट, धृति सथवा वृष्टि या पृत्र माना गरा है। २, राजा शिवि के पुत्र का नाम।

देव 'शिवि' ।

फबंध-1. वार्ल्माकि रामायण के शतुसार द्रण्टकारण्य में रहरेवाले एह भयानक देख का नाम, जिसके मस्तक विभाग गर्भार में बेजल करांध (धन्) था। इसी से इसका गाम गर्यंप था। इसके पेट में विकराल द्वीत थे, बचस्थल में एक भयानक शाँग थी। जाकार पर्वत के समान था चीर सुजाएँ एर-एक योजन लंबी थीं। यह पहले एक गेपये था वितु इसने इंड से मगदा कर लिया जिसमें वनोंने वह से इसके शिर धीर बंबाएँ इसके पेट में प्रसेह थीं। सनांतर से किसी ऋषि के शाप के कारण षे इस प्रकार कुरूप हो गया था। जटायुवध के धनंतर र्माता की सोज करते हुए राम-लक्ष्मण के उपर क्रींचवन में मनेंग मुनि के खांश्रम के पास फर्वंध ने ब्राकमण किया। राम ने उसकी भुजाएँ लाट डालीं जिससे मुमुपै परास्था में बाप्त हो उसने राम से अपना शरीर जला रातने की प्रार्थना की। भस्मीभूत होने पर यह सद्गति को प्राप्त हुन्या चौर विख्यावसु नामक एक दिव्य गरीहर-भारी गंभर्ष के रूप में परिचत हो गया। राम को सीता मा पता बनाने हुए सुधीय से दनकी मंत्री करवा कर वह रातक है तिरहें जर्य याजा में राम का बढ़ा सहायक निन् गुरा। २. समंतु मापि के पुत्र का नाम जो व्यास वी पर्वान, जिल्ल-पर्वम में थे। है॰ 'क्वेंब प्राथर्वण'। प्रदूषास नामक शिवायतार में शिव्य का नाम।

इन्होंने पर्वति से अध्यामिवन मात की थी। दें फर्वाधन, फार्यायन-रिपन्तद सुनि के एक निष्य का

पर्जंच आध्यस्म-एक ऋषि का नाम जो अध्यवीद के

थादि प्राचार्य थे । वृद्यारस्यक उपनिषद् के प्रनुसार

भाग ।

फर्वची-प्राक्तिम सुनि की साठा का नास। पार्वार-मरुप्युगीन हिंदी-साहित्य के एक प्रसिद्ध सेन ष्टि। निर्मुगोससना के धंतर्गत प्रश्नार-पंत्र के तस्स-वाता, एट रेप्संब्रम्मतिकारी चित्रण नथा समाप्र सुवारक। इत्या वाति, प्रमुसमाना-दिना वाहि के संबंध में विदानी में मार्तनेद है। किर्पर्ती है कि इन्हों उपति एक विध्या मा पर्दा है गर्म से हैं हैं। दिसमें बार्का के 'लदरतास' नामक माजाब में इन्तें है के दिया या पार्ट में बीट नामक

उसी के यहाँ हुआ। कबीर-कसीटी नामक ग्रंथ में इनका जन्म १४४४ सं० और मृत्यु १४७३ सं० लिया गया है। कवीरपंथिकों में शीर कई कथायें प्रचलित हैं जो यत्यंत यस्वाभाविक हैं । श्री हजारी प्रसाद जी दिवेदी का मत है कि कवीर का जन्म 'योगी' (गोसाई ) नामक जाति में हुया था जिसे वास्तव में न हिंदू कह सकते हैं थौर न मुसलमान । यदापि कवीर ने ध्रपने गुरु के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनश्रुति श्रीर विद्वन्सरटली इन्हें रामानंद की शिष्य-परंपरा में मानती है। कुछ लोग शेख 'तकी' को इनका गुरु यतलाते हैं कित शंतर्सापय के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि तकी से कबीर का परिचय भले ही रहा हो लेकिन कवीर के वे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते। कवीर ने अपने पदों में 'तकी' को सममाते हुए संबोधन किया है: थौर नाम लेकर गुरु को संयोधित करना संतों की परंपरा के विन्कुल विरुट है। कवीर के विवाह के संबंध में भी नतभेद हैं। जो लोग यह मानते हैं कि इनका विवाह हुया था । उनके मतानुसार इनकी की का नाम 'लोई' था जिससे 'कमाल' नामक एक पुत्र और 'कमाली' नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। नाथ-संप्रदाय की साधना कबीर को पूर्वजों से चली श्राती हुई धरोहर के रन्प में मिली थी। वैष्णव भक्ति का वीज रामानंद से मिला। इसी प्रकार तत्कालीन मचलित सुफी साधना से भी कवीर प्रभावित हुए। उपनिपदों के वेटांत संबंधी श्रहेतचाद की भावना भी उनको रामानंद से मिली द्योगी। इन्हीं सब के समन्वय से अपने फ्रांतिकारी व्यक्तित्व की श्रमिट छाप लगा कर कबीर ने अपने शमर साहित्य का प्रख्यन किया था। कवीर की धर्म-भावना के घनुसार कबीर के 'रास' निर्मुण राम है, जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन है। कवीर जाति-पाति विरोधी थे। कमठ-१. व्यधिष्ठिर के द्रदार के एक एत्रिय वीर का नाम । २. सहानगर में रहनेवाले हारीत नामक एक बाक्षण के पुत्र का नाम । ३. विष्णु से कन्छपावनार का एक नामांतर । दे० 'कृषे' । मध्यकलीन हरिभक्त प्रायण महिला।

एक जुलाहे ने इनको उठा लिया। इनका पालन-पोपण

कमला-१, लध्मी का एक पर्याय ! दे० 'रमा' ! २, एक

कमलाकर भट्ट-गध्य संप्रदाप के शतुयायी। एक विख्यात दार्शनिक घाचार्य का नाम जो घ्रपनी समाधारण प्रतिसा के कारण 'हितीय मध्याचाये' के नाम से प्रसिद्ध हुये। ये भगवान के सभी धवनामें को पूर्ण मानते थे खीर विजय ध्वजी परानि के श्रमुसार भागवत की क्या कहत थे। भक्तमान के धनुसार इन्होंने घपनी भुजायों पर भगवान के यासुभी की नप्त मुद्रा धारण की थी।

कमलाज्-नारक के पुत्र का नाम जो त्रिपुरांतर्गत सुवर्ण-पुरी का अधीरवर था। इसका वध शिवजी ने किया था। फयापू-दिरस्परिष्यु नामक प्रसिद्ध राज्य की स्त्री का नाम । यह तारकामुर के जंभासुर नामक सेनापति की क्या थी।

करंधम-विष्णु पुराण के श्रनुसार श्रतिभूति नामक एक प्राचीन राजा के पुत्र तथा श्रवीत्तित के पिता का नाम। श्रम्य पुराणों के श्रनुसार ये त्रिभान, त्रिशांव, त्रिसारि श्रथवा त्रिसानु के पुत्र माने गये हैं। महाभारत के श्रनु-सार एक बार इन्होंने श्रपना कर कंपित कर श्रनेक सेनानी उत्पन्न किये थे श्रोर श्रपने श्राक्रमणकारियों को परास्त किया था। इसी कारण इनका नाम करंधम पड़ा था। विष्णुपुराण के श्रनुसार इनके पौत्र का नाम महत्त था।

करंभ-१. धगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। २. एक दानव का नाम। ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनु-सार शकुनि के पुत्र का नाम।

करंभि-भागवत तथा विष्णुपुराण के श्रद्धसार शकुनि के पुत्र का नाम । दे० 'करंभ'।

करकषे-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नाम । करका चा- एक राजा का नाम जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी।

करकायु-धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम।
करभाजन-एक प्रसिद्ध भक्त का नाम जो नव योगीश्वरों में
से एक थे। ऋपभदेव के नौ सिद्ध पुत्रों में से एक का नाम।
थे प्रसिद्ध योगी तथा अध्यात्मवित् थे। इन्होंने ही राजा
जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह' पदवी
प्राप्त कर सके थे।

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो कुशल गायक भी थे। २. पर्जन्य सुत नवनंदों में से एक का नाम। दे० 'पर्जन्य'।

कर्रोमन-करयप तथा कड़् के एक पुत्र का नाम। इनका एक नामांतर करवीर भी है।

करवीर-दे॰ 'कररोमन'।

करालजनक-एक धर्मवेत्ता ऋषि का नाम जिनका वसिष्ट के साथ चराचरलच्या विषयक शास्त्रार्थ हुआ था।

करिक्रत वर्तिराशन-एक स्क्तदृष्टा का नाम । करीश-विरवामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगणों का सामृहिक नाम ।

करूश-वैतस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक का नाम जो दत्त सार्वाण मन्वंतर के अधिपति थे। इनकी संतति कारू-पक नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने केत्रल वायु सेवन कर दीर्घकाल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें मन्वंतराधिप बनाया था।

करेगामती-पांडुपुत्र नकुल की पत्नी का नाम जो शिशु-पाल की कन्या थी।

कर्कट-मर्यादा नामक पर्वत पर रहनेवाले एक भील का

कर्कटी-हिमालय के उत्तर प्रांत में रहनेवाली एक राज्सी का नाम जिसे लोगों को मारने का वर मिला हुआ था। बाहर जनसंहार का कार्य कर यह पुनः हिमालय में चली जाती थी जहाँ इसका नाम कंदरा देवी हो जाता था। विपूचिका तथा अन्यायवाधिका इसके अन्य नामांतर हैं। कर्कोंटक-अटक्जी महासर्षों में से एक प्रसिद्ध महा- सर्प जो तत्त्वक का भाई था। कद् ने एक सहस्र सर्प उत्पन्न विये थे जिनमें शेप, वासुिक, ऐरावत, तत्त्वक तथा कर्कोंटक सुख्य थे। कर्कोंटक ने एक वार नारद से कपट न्यवहार किया था, जिससे कुद्ध हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर वना दिया और साथ ही किल के प्रथम चरण में राजा नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया। किल के प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर में उस वन से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभृत हो रहा था। कर्कोंटक ने नल को देखकर 'त्राहिमाम' की पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया किंगु कर्कोंटक ने उलटा उन्हें इस लिया। इससे उनका उपकार ही हुआ क्योंकि उसके विप के प्रभाव से उनके शरीर में रहनेवाला कलि नष्ट हो गया।

कर्ण-१. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र। कुंती ने एक वार ऋषि दुर्वासा का विशेष आदरसत्कार किया था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र बताया था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता से सहवास कर सकती थीं। कृंती उस समय कुमारी ही थीं। उत्सुकता वश उन्होंने उसी श्रवस्था में सूर्य का श्राह्वान किया। उसी के फल-स्वरूप कर्ण का धनुप वाण कुंडल कवच सहित जन्म हुआ। किंतु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने नवजात शिशु को अश्व नदी में छोड़ दिया, जहाँ से धत-राष्ट्र के सुत अधिरथ ने उसे उठाकर अपनी पत्नी राधा के हाथ रख दिया। इस सुत-ट्पित ने ही कर्ण का पालन पोपण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहलाए। कर्ण को शस्त्र-विद्या की शिक्ता द्रोणाचार्य ने दी थी, किंतु इनकी उत्पत्ति के विषय में संदेह होने के कारण उन्होंने इन्हें त्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया था। इसके लिए वे परश्चराम के पास गये श्रीर श्रपने को बाह्मण वताकर शस्त्रविद्या सीखने लगे। किंतु एक दिन परशुराम को यह किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह बाह्य ए नहीं हैं तो उन्होंने श्राप दिया कि "जिस समय तुग्हें इस विद्या की विशेष श्रावश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जास्रोगे।" कर्ण की दुर्योधन से वचपन से ही विशेष मित्रता हो गई थी । दुर्योधन के लिए उन्होंने सफलता-पूर्वक ऋरवमेध यज्ञ भी किया था। जिस समय द्वीपदी के स्वयंवर के लिए राजा-गण द्रुपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे दुर्योधन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें कर्लिगदेश का अधिपति बनाया था। द्वपद के यहाँ भ्रर्जुन के पूर्व कर्ण ने मत्स्य-वेध किया था किंतु द्रौपदी ने, सूत-पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याह करना अस्वीकार कर दिया था। कर्ण ने इससे ऋपने को विशेष रूप से श्रपमानित समभा था। इनकी श्रर्धांगिनी का नाम पद्मा-वती तथा पुत्रों का वृपकेतु, वृपसेन तथा चित्रसेन ग्रादि मिलता है। कर्णे की प्रतिद्वंद्विता त्र्यर्जुन से वचपन से ही प्रारम्भ हो गई थी। कर्ण के सूत-पुत्र के रूप में विख्यात होने के कारण ऋर्जुन बराबर उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें कर्ण के अपने वड़े भाई होने की वात ज्ञात न थी। भीष्म भी कर्ण को इसी कारण श्रधिरय ही कहने थे। कर्ण ने पाँचों पांडवों का वध करने का प्रण किया था, कितु

शपनी माना रंगी के परने पर उन्होंने अपने अग को चर्तुन है। यथ तक ही नीमिन वर लिया था । कर्ण दान-यार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी यह स्याति सुनकर ही हुँदू इनदे पास उस गुंदल तथा कराच की सींगने छाये थे, जिनके साथ इनका जन्म हुआ था। वर्ण ने अपने रिया मूर्य रे द्वारा इंद्र की प्रवेचना को जानते हुए भी उन्हें ये धर्माय मुंजन-एवच दे दिये थे। उसके लिए ईंट्र में उन्हें पुरु बार के अयोग के लिए शपनी शमीध शक्ति दी थी, रिममें किमी का भी वथ, निश्चित था। कर्ण उसरा प्रयोग पार्जुन पर करना चाहते थे किनु हुयोधन के महने पर उन्हें उससे भीम-पुत्र घटोत्कच का संहार करना पराधा। जाती की जारवा पर लेटे हुए भी माने कर्ण से वंती में मुनी हुई उनके जन्म की कथा के आधार पर पोट्यों का साथ देने के लिए कहा था। किंतु वर्ण वा उत्तर थाः "मैने दुर्योधन का नमक खाया है। इस युद्ध के समर में उसे किसी प्रकार घोष्या नहीं दे सकता।" मताभारत में भीतम तथा द्रोग के बाद कर्ण कीरवीं के मैगापित बनाये गये थे जीर तीन दिन युद्ध का संचालन याने के बाद शार्चन के ताथीं उनका वध ग्रुत्रा था। २. भेगात के एक राजा जो। महाराजा। प्रतापसिंह के पीत चौर राणा शमरमिद् के पुत्र थे। इनके विता के समय में ही सुगलों के निर्मंतर घाक्रमणों के कारण राज्य की रापाया विगद गई थी जिसमे अवकर उन्होंने सं० १६७१ में वर्षांगर में मधि कर ली। तभी से राज्य का सारा माम राज कर्णिक देखने लगे थे वितु इनका बास्तविक राज्यभिषेक्र सं० । १६७६ में हुआ । संधि के फलस्वरूप र्गानि स्थापित हो जाने के कारण इन्हें राज्य-व्यवस्था में पुट मधार काने का शयसर मिला। इन्होंने शपने राज्य-पात में कई महल बनवाये, धनेक भन्न प्राचीरों का पुननिर्माण फराया और कुछ पुराय कार्य भी विचे । सं० १६मध् में प्रनका देशान्त हो गया। ३. गुजरात के प्रसिद्ध राज भीमदेव के पुत्र का नाम जिनका राज्यकाल सं० ११२० से ११४० तक सहा। इनके पुत्र का नाम जय-र्मित मियमात था। ४. गुजरात के ही एक घट्य भाइत्य राजा या नाम जो सार्रगदेव के पुत्र थे सीर् निनका सम्यक्ताल सं० १३४३ से १३३० तक माना ज्ञाना है।

कर्मा । कर्मापार पत्रिगोदी प्रियमिंगों का नाम । कर्मिट पटियपीदी प्रियमों का नाम । कर्मिट पटियपीद एक राज का नाम ।

मंत्रा शायम्-(संगिग्स्)-शंगिग्स्-क्रजोशक एक संबद्धाः का नाम (

फार्णांपुन वासिष्ठ-यसिष्ठ क्षायोगया एक संबद्धां का साम !

प्रतिका १. पर्योग के आई की शि पती का नास। इतके पानिस क्षमुनास नाम के दी पुत्र थे। २, वृक्ष चारमा राजास।

पहिलाम-प्रापु के पुत्र प्रवास समा।

य हेन राप्येच्य सर्वति में एवं बरायति जिनके पिना का नाम कीतिमानु चीर पुत्र वा नाम धनंग था। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से मानी जानी है। इनहा विवाह स्वायंभ्रव मन्तु की कन्या देवहूति से छुया या जिससे लोक ब्रह्मिद्ध महर्षि कपिल की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सांस्य दर्शन की रचना की। योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने दस सहस्व वर्ष घोर तपस्या की थी। दे० 'विपल' तथा 'देवहूति'।

कमेचंद-स्वामी रामानंद की परंपरा के प्रसिद्ध वैल्ख श्राचार्य स्वामी श्रनंतानंद जी के प्रधान शिष्यों में से

्रष्ट्र का नाम । दे० 'घ्रनंतानंद' । कर्मजित–राजा बृहरसैन के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सर्तंजय था ।

कर्मश्रेष्ठ-स्वायंभुव मन्वंतर में पुलह तथा गति के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ वा नाम।

कर्माचाई-जगजाथ पुरी में रहनेवाली एक भिक्तपरायण महिला जो नित्यप्रति श्रातःकाल भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करती थी किंतु स्वच्छता छादि का विशेष ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन एक संत ने इनको विधि-निषेध का पालन न करने के लिए बहुत फटकारा जिससे श्रभावित होकर उस दिन वह विधियत स्नान करने लगी जिल्ले वालभोग में देर हो गई। इधर भगवान हुसी हुए छोर पंडों ने जब पट खोला तो देसा कि श्रीमुख में खिचड़ी लगी हुई है। भगवान ने पंडों को छादेश दिया कि में विधिनिषध का पालन नहीं चाहता केंश्रल जेम चाहता हूँ। कर्माबाई को उसी शकार मेरा भोग लगाने दो जैसे यह पहले लगाती थी। चाई जी की दिनचर्या पुनः पूर्ववन् चलने लगी छोर पंडों ने धपनी गलती स्वीकार की।

किमन-शुकाचार्य के चार पुत्रों में से किनिष्ठ का नाम। कर्लाकी-विष्णु के ग्रंतिम श्रवतार को किक या कर्लकी श्रवतार कहते हैं। दे० 'किकि'।

कलश-एक सर्प का नाम।

कलहा-सौराष्ट्र निवासी भिछ नामक एक बाहाण की पत्नी का नाम जो बड़ी कर्कश थी। एक बार जब इससे श्राह्य-पिएट को गंगा में स्थापित करने के लिए वहा गया तो इसने उसे ऐसे कुएँ में टाल दिया जिसमें मल-मूझ फेंका जाता था। फलस्वस्प उसे पिशाच योनि ब्राप्त हुई। तदनंतर धर्मद्रत ने हादशाचर मंत्र हारा इसका उद्धार किया। ध्रमले जन्म में धर्मद्रत खाँर क्लहा द्शस्थ तथा कीशल्या के रूप में श्रवतिन हुए खार उनके पुत्र गम हुए।

कला-इ.फर्ड्म तथा देवहृति की नव कत्वायों में से पहली का नाम जो भरीचि छापि की पंची थीं खोर जिनके गर्म से परवप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इ.विभीषण की ज्येष्ठ कन्या का नाम जो खशोक वाटिवा-रिशन सीता का कुशल समाचार बरावर निया करती थी।

कलावती-लीलावती की कल्या का नाम । इसने एक बार संप्रनागरण के प्रसाद का अपमान किया था, जिसके फलस्परन इसे बहुत कट केलने पड़े। बाद में इसकी संखनारावण में बड़ी निटा हो गई। कलि-एक युग-प्रवर्तक देवता का नाम । इन्हीं के नामा-जसार चौथे युग का नाम कलियुग हुआ । कलिपुराण के श्रनसार द्वापर के श्रंत में ब्रह्मा ने श्रपनी पीठ से श्रधर्म की उत्पत्ति की । श्रधर्म की स्त्री नाम मिथ्या था जिससे दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दंभ ने अपनी भगिनी माया से विवाह किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ लोभ ने अपनी भगिनी से विवाह किया जिससे क्रोध नामक पुत्र श्रीर हिंसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्रंत में क्रोध श्रौर हिंसा का विवाह हुत्रा, जिससे किन नामक पुत्र श्रीर दुरुक्ति नामक कन्या उत्पन्न हुई। कलि श्रीर दुरुक्ति के विवाह से भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक कन्या उत्पन्न हुई । इनके पारस्परिक विवाह से नित्य नामक पुत्र ग्रीर यातना नाम की कन्या उत्पन्न हुई । कलि का ग्रायुकाल चार लाख वत्तीस हज़ार वर्ष माना गया है, जिसके खंत में कल्कि अवतार होगा। आर्थ भट्ट के मत से कलि १४७७६१७४० दिन रहता है। दमयंती के स्वयंत्र में देवताओं के अपमान का बदला लेने की इच्छा से किल ने राजा नल को अनेक क्लेश दिये थे।

किल प्रागाथ-१. राजा विल के एक पुत्र का नाम।२. महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम जिन्होंने द्रीपदी-स्वयंवर में भाग लिया था। ३. कृतयुग के एक दैत्य का नाम।

कलिल-सोम के पुत्र का नाम ।

किलक-विष्णु का अंतिम ध्रवतार । किल्क पुराण के श्रनुसार यह कलियुग के श्रंत में होगा। कल्कि भगवान कलि का संहार कर किर सतयुग का आविभीव करेंगे। साथ ही पद्मा के रूप में लच्मी अवतार लेंगी। कल्कि इनका पाणिबहुण करेंगे। तदनंतर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 'शांभल' नगर में ये वास करेंगे। वहाँ बौद्धों का दमन तथा कुथोदर नामक राचसी का वध करेंगे। इसके वाद मल्लाह नामक नगर से श्रवरुद्ध शशिष्त्रज नामक राजा की मुक्ति होगी। मल्लाह के निवास-काल में शय्याकर्ण नामक एक राजा से इनका युद्ध होगा। तदनंतर भूलोक के समस्त अत्याचारियों के विनाश के बाद सरवयुग का त्राविभीव होगा । भूतल पर देव तथा गंधवें श्रादि प्रकट होंगे। किल्क भगवान वैकुंठ लौट जायेंगे। कल्पतर-कल्पवृत्त का पर्याय । देवलोक का एक वृत्त जो समुद्र-मंथन से प्राप्त हुए चौदह रत्नों में माना जाता है। यह इंद्र को सिला था। पुराणों के घाधार पर लोगों का कहना है कि यह मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। एक करूप तक इसकी श्रायु मानी गई है।

कलमाप-करयप तथा कद्रू के पुत्र का नाम। कल्यागा-सिंधु देश के पाली नामक गाँव के निवासी एक वैश्यका नाम जिसकी कन्याका नाम इंद्रमती तथा

पुत्र का नाम चल्लाल था।

कल्याग्। संगीत शास्त्र के श्रनुसार एक राग का नाम। इसमें मध्यम, तीव तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। स्राज-कल 'कल्याण' से 'शुद्ध कल्याण' नामक राग का वोध होता है जो एक घोड़व संपूर्ण राग है। इसका विस्तार

मंद्र सप्तक में अधिक होता है श्रीर गंघार तथा पंचम इसके मुख्य स्वर हैं। इसका न्यास ऋधिकतर मंद्र पंचम पर होता है। कालांतर में प्रसिद्ध पारसीक संगीतज्ञ तथा कवि श्रमीर ख़सरों ने इसी से मिलते-ज़लते 'यमन' नामक राग का आविष्कार किया जो वहा लोक प्रिय हुआ। दे० 'यमन' तथा 'यमन कल्याण'।

कल्यागादास-१. रामांनदी संप्रदाय के एक प्रमुख प्रचारक जो पौहारी जी के शिष्य थे श्रीर नाभाजी के गुरु अग्रदासजी के गुरुभाई थे। २. एक अन्य वैद्याव भक्त जो प्रसिद्ध संत धर्मदासजी के पुत्र थे। ३. मारवाइ के एक वैष्णब संत का नाम ।

कल्यागादेवी-राजा जयंत की कन्या का नाम जो काशी के राजा जयापीड़ की पत्नी थीं ।

कल्याणवर्मा-एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनका जन्म ४७८ ई० के लगभग माना जाता है। सारावली नाम का इनका रचा हुआ एक प्रसिद्ध ज्योतिष-प्रंथ है जिसकी रचना प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के बाद हुई थी। ये बघेल चित्रिय थे श्रीर देवग्राम नामक स्थान में निवास करते थे। ब्रह्मगुप्त ने अपने अंथ में इनका उल्लेख किया है। कल्याण[सह-जगन्नाथजी के एक श्रनन्य भक्त जिन्होंने 'राम' श्रौर 'जानकी' का उच्चारण करते हुए प्रागुल्याग

कल्यांगिनी-१. धर नामक वस की स्त्री का नाम । २. एक अप्सरा का नाम।

कियाथा।

कविचन्-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कवप ऐल्प-१. एक स्कद्धा का नाम। ये कुरुश्रवण के उपाध्याय थे और श्रुदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम इलूप था। २. एक आचार्य का नाम जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे।

कवषा-एक ऋषि-पत्नी का नाम जो तुर नामक ऋषि की

कवि-१ शुकाचीर्यं का एक नामांतर । २, स्वायंभव मन्वं-तर में भृगु के तीन पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम। इनके पुत्र प्रसिद्ध उशना ऋषि थे जो प्रसिद्ध सुक्तद्रप्टा हुए। राजापि प्रियनत तथा विद्यमती के दस पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम जो वाल्यावस्था से ही विरक्त हो गये थे। ४. उरुचय नामक एक चत्रिय राजा के पुत्र का नाम । ४. तामस मन्वंतर के सप्तपियों में से एक का नाम। ६. रैवत मनु के दस पुत्रों में से पाँचवें का नाम। ७. ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम। म. वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से कनिष्ट का नाम। १ दुरितच्चय नामक चत्रिय के पुत्र का नाम, जो श्रपने तप के बल पर ब्राह्मण हो गया था। १०. कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक का नाम । ११. कृष्ण के एक प्रपौत्र का नाम ।

कविजी-नाभादास के अनुसार एक प्रमुख भक्त जो नवधा प्रेमा तथा परा श्रादि भक्तियों के रत्नाकर माने जाते थे श्रीर जो नव योगीश्वरों में से एक हैं। दे० 'योगी-श्वर'।

य विरुध -विद्राय के पुत्र का नाम ! गुष्ययात-एक सिनु-निरोध का नाम । बला की मानस-पत्ना संत्या पर दव पादि मोहित हो गये जिससे उनका नेट्दिर इस लक्की के उपर गिर गया और इसी से इनहीं दलनि हुई। प्ठदा-वावर्गम के अनुसार उप्रमेन की कन्या का

करा-पुरस्या के वंशन राजा सुहोत्र के पुत्र तथा। आयु के र्षात्र या नास ।

करावि-एक शानामवर्तक भाषि का नाम । पशु-देशिके एक राजा का नाम जिनकी दानवीरता की

प्रशंसा मजातिथि काएर ने की है।

यस्यप-ग्रमा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सप्तर्पियों में में पुरु। ये सुटिकतां प्रजापतियों में प्रधान माने जाने हैं। इनकी सान नियाँ थीं। जिनसे देवी,। आसुरी, नानमं। पादि भ्रनेक प्रकार की सप्टिमी उत्पन्न हुई थीं। इनकी दिति नामक नी से देख, घदिति से देवता (शादित्य-गए) विनता से येवर जीव (पर्जी खादि) कद से सरी-यर यम, सुराभ में मो-महिप छादि, दसु से दानव तथा सरमा से रवान द्यादि पशु उत्पन्न हुए। मार्कग्रदेय तथा द्यारियंश पुरालों के पानुसार करवप के दिति, श्रदिति, दनु, विनना, कद, स्वप्ता, मुनि, कोधा, अरिष्टा, इस, ताम्र, इता तथा प्रधा नाम की तेरह सिवी थीं। कश्यप का शन्दार्थ कन्छ्व ध्यया कछुत्रा होता है। शतपथ बाल्ल में एड़ा गया है कि मजापति ने कन्छप का रूप धारण करके सारी एटि का निर्माण किया। विष्णुपुराण के ष्यमुखार भी विष्णु की उत्पत्ति वासन रूप में करवव छीर

करोड-महर्षि उडालक के शिष्य तथा श्रष्टावक के पिता का नाम । शतपब बाह्मरा के अनुसार ये बाह्यवस्य के समराजीन थे। बीटि, यत्र व्यदि नव धान्यों को नवाब याग परने दे सर्वतर गाने की प्रया हुन्होंने की आरंभ गराई थी । पारवजायन सृष्य सूत्रों में। ब्राग्न यज्ञौग-तर्पण फें प्रसंग में भी एनका उब्लेख है। कहोल दौवीतकि इतरा एक अन्य नार्मातर है। दे० 'छप्टाबक'।

फडील कीपीतिक-दे० 'बडीट'।

यदिति से एई थी।

कारायन एवं प्राचीन करीं। या नाम जिनका उन्लेख को तुद्रुक संबंधी मंत्रों के संबंध में मिलता है।

कांचन १, रुप्यन भागेय का एक नामांनर । २. भागवत तका किन्तु पुरामा के व्यनुसार भीत के एक पुत्र का नाम। रायुष्महासे इंतरा नाम सांचनप्रभ सिल्ला है।

पाचिन मालिनी-जुरु घानग का नाम जिसे प्रयाग में माराग्नान परने में मुलि शप्त हुई थी।

णीट्य-चीपास् गुरोध्यस एक गोहरार तथा प्रवर्ता

पावसायन एक पैयारस्य का नाम जिसके मत का हा देख विषयं स्वति पं प्रत्यम् में विकास है। म् प्राय (मेट्टान)-प्रमास क्वीप्पर एक मीजास का

भौगात- १. उरमन्तु मुजीपरत एक बाधार्य का नाम ।

२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली ए जाति-विशेष का प्राचीन नाम । यह प्रदेश घन्छी नस्त हे घोटों के लिए प्रसिद्ध है। काकसूश्रांडि-भगवान के एक भक्त जो कींचे के रप

रहते हैं और जिनका मानस के श्रनुसार कभी नाश नहीं होता। ये पूर्व जनम के बाह्मण थे किंतु लोमरा मुनि हं शाप से कीवे की नोनि में था गए और प्रकारत झर्ना हुए। ये राम के वालरूप के उपासक थे।

काकी-१. स्कंद के शरीर से उत्पन्न होनेवाली मातृहाजें में से एक का नाम । २. करयप तथा ताम्रा की कन्याजें

में से एक का नाम । काकुत्स्थ-ककुत्स्थवंशीय राजायों का पैत्रिक नाम। राम, दशरध घादि इसी वंश के थे। दे० 'ककुत्स्य'। काकेयस्थ-कृष्ण पराशर कुलोखन्न एक गोत्रकार स

काज्ञीय त्-दे॰ 'दीर्घतमस्'। काएव-१. एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने स्वर-विषयक मत का प्रतिपादन किया था। २. चसिष्ठ गोत्रीय ऋषिगणों का सामृहिक नाम । ३. व्यास की याज्ञवल्य शाखायों में से एक का नाम।

काएबायन-श्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । काएठयायन-एक घाचार्य का नाम । कात्थक्य-एक माचीन ऋषि का नाम जिन्होंने यर्थ-विष-

यक विचार किया है।

कात्यायन-१. विश्वामित्र कुलोत्पन एक प्राचीन घर्ष का नाम जिन्होंने श्रीतस्त्र, गृत्वस्त्र तथा प्रतिहारस्त्र नासक प्रंथों की रचना की थी। २. गोमिल नामक एक प्राचीन ऋषि के पुत्र का नाम जिनके बनाए हुए गृह्यसंप्रह छुंदोपरिशिष्ट और कर्मप्रदीप अंथ हैं। ३.एक बीद प्राचार्य जिन्होंने 'ग्रिभिधर्म ज्ञान प्रस्थान' नामक प्रथ की रचना की। इनका समय बुद्ध के लगभग ४१ वर्ष बाद माना जाता है। ४. एक ग्रन्य चौद्ध प्राचार्य जिन्होंने पालि-व्याकरण की रचना की छौर जो पाली में करचयान नाम से प्रसिद्ध है। १० प्रसिद्ध महर्षि तथा ध्याकरण

शास्त्र के प्रमोता जिन्होंने पाणिनि की घष्टाध्यायी का परिशोधन कर उस पर वार्तिक लिखा था। कुछ विद्वान् माकृतप्रकाश के रचियता घरकचि को इनसे श्रमित मानते हैं; किंतु इस कथन के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कान्यायन का समय भेत्रसमुलर के धनुसार चौबी रानाव्दी ई० पू०, गोल्द्स्टकर के श्रनुसार दूसरी शताब्दी ई । प्० तथा धेवर के श्रनुसार ईसा के जन्म के २१ वर्ष पूर्व था । व्याकरण के श्रतिरिक्त श्रीत सूत्री नया यष्ठवेंद्र प्रातिशास्य के रचयिता भी कात्यायन ही माने जाते हैं। वेवर ने इनके सूत्रों का संपादन किया है।

इन्हें एक स्मृति अंथ का रचियता भी माना जाता है। ष्यामिरिन्मागर के अनुसार ये पुष्पदंत नामक गंवेध के सप्तार थे। कारवायन के नाम पर प्रसिद्ध सभी मेंगों की सूची निम्ननिधित हैं :- १. श्रीनमूब, २. इंदि-पदिति, २. गृयपरिशिष्ट, ४. कर्म प्रदीप, ४. त्रिनीहिक

स्य, ६. श्राह पत्र्य स्य, २. पग्रवंध स्य, ६. प्रतिहार

सूत्र, ६. आजरलोक, १०. रुद्रविधान, ११. वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, १३. कात्यायनी शिचा, १४. स्नान-विधि, १४. काायायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, १७. कात्यायन वेद प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, १६. कात्यायन स्मृति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, हेमाद्रि तथा विज्ञानेश्वर श्रादि ने किया है), २०. कात्यायन गृह्य कारिका, २२. वृषोत्सर्ग-पद्धित, २३. श्रातुरसन्यास विधि, २४. गृह्य सूत्र, २४. श्रक्क युजः प्रातिशाख्य। २६.पाकृत प्रकाश तथा२७. श्रामिधर्म श्रान प्रस्थान। उपर्युक्त सभी अंथ अमवश वरस्यि कात्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं। कात्यायन स्मृति-श्रष्टादश स्मृतिअंथों में से एक जिसके रचिता महिष कात्यायन बताये जाते हैं, किंतु यह अंथ हस समय श्रप्राप्य है।

कात्यायनी-१. याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में से एक का नाम । इनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी अध्यास्मविधा में पारंगत थी, किंतु सांसारिक विषयों में काल्यायनी का ही मत मान्य था। २.देवी के एक रूप विशेष का नाम। कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। देवी की यह मूर्ति दस भुजाओं से युक्त है और वे सिंह पर समारूढ़ रहती है। इसी रूप में इन्होंने सौ वर्ष के युद्ध के उपरांत महिपासुर नामक एक भयकर दैत्य का वध किया था। इस रासन् ने देवताश्रों को नाना प्रकार के कप्ट दिये थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने त्रिदेवों की प्रार्थना की। अत्यंत कुद्ध होने के कारण त्रिदेवों के से एक तेज निकला जिसने स्त्री का रूप धारण करके महिपासुर का वध किया। यही कात्यायनी देवी थीं। इनके अवतार का एक और कारण था। महिपासुर ने एक बार परम रूपवती छी का रूप धारण करके कात्यायन के शिष्य को मोहित करना चाहता था जिससे मुद्ध हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि स्त्री के हाथ से ही तेरा वध होगा। दे० 'महिपासुर' तथा 'कात्यायन'। ३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका प्रेम गोपियों के प्रेम के बराबर था और जो गान विद्या में भी वड़ी निपुरा थीं ।

कादंवरी—संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि वाणभट द्वारा प्रणीत एक विख्यात यंथ का नाम जो काल्यमय गद्य में है चौर चपनी विशेषताओं में वेजोड़ है। इसमें राजा चंद-पीड तथा गंधवराज चित्ररथ की कन्या कादंवरी का प्रेमोपाख्यान वर्णित है। कादंवरी इस कथा की नायिका है। इतना प्रोद, प्रांजल तथा आलंकारिक गद्य विश्व-साहित्य में दुर्लभ है। वाण की प्रतिभा के संबंघ में एक उक्ति प्रसिद्ध है; "वाणोच्छिष्टं जगत्सवें" अर्थात् कोई ऐसी अन्ठी उक्ति नहीं जिसे वाण ने पहले से ही न कह रक्या हो। दे० 'वाणमट'।

न्हर-१. विष्टल जो के पुत्र का नाम। २. उक्त अंथ ही अनुसार एक अन्य सध्यकालीन वैष्णव सक्त गनाम।

'हरदास-१. रामानंद संप्रदाय के एक ममुख

प्रचारक और भक्त जो पौहारी जी के शिप्य थे और अग्रदास जी के समकालीन थे। २. 'बुढ़िया' नामक ग्राम में रहनेवाले एक विख्यात वैप्णव भक्त का नाम जो किन्हीं सोभूराम जी के शिप्य थे।

कान्हरा-भारतीय संगीत पद्धति का एक श्रसिद्ध राग । कान्हरे अठारह प्रकार के होते हैं किंतु अधिकतर कान्हरा से दरवारी कान्हरा का बोध होता है। इस राग का श्राविष्कार तानसेन ने किया था श्रोर सन्नाट श्रकवर को यह वहत मिय था। उनके दुरवार में वहुधा इस राग का जालाप होने के कारण इसका नाम दरवारी कान्हरा पड़ गया। इसमें ग, ध नि कोमल तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। रे ग श्रीर ध का इस राग में प्राधान्य रहता है। गंधार सदा वक श्रोर श्रांदोलित तथा मध्यम का श्रंश लेकर लगता है। गंधार की ही भाति धैवत भी श्रांदोलित रहता है और निपाद का ग्रंश लेकर लगता है। इसके नाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही श्रधिक होता है। प्रकृति शांत और गंभीर होने के कारण यह राग भक्ति रसात्मक पदों के लिए यह बहुत उपयुक्त है। यही कारण है कि संतों के पदों में कान्हरे और विलावल वहत मिलते हैं।

कार्सेंद-एक ब्रह्मिप का नाम जिन्होंने राजा श्रंगरिष्ट को धर्म, श्रर्थ, काम श्रौर मोच के संबंध में उपदेश दिये थे। कामंदक- कामंदकीय नीतिसार' नामक श्रंथ के रच-यिता एक प्रसिद्ध नीतिविशारद का नाम। इन्होंने श्रपने श्रंथ में चाणक्य का उत्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि ये चाणक्य के बाद हुए थे।

काम-१. दे॰ 'कामदेव'। २. संकल्प के पुत्र का नाम।
३, धर्म ऋषि के एक पुत्र का नाम। ४. परश्चराम के
एक भाई का नाम। ४. वैवस्वत मन्वंतर में बृहस्पति के
दोहित्र का नाम।

कामकला-एक गोपी, जो राधा की सखी थी। कामकायन-विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोत्रकार ब्रह्मर्पि का नाम। कामठक-एक पौराखिक सर्प।

कामदेव-प्रेम के देवता। इत्वेद में अहेत में सर्वप्रयम इच्छा की उत्पत्ति मानी गई है। यह इच्छा ही छागे चल कर प्रेम के देवता के प्रतीक-स्वरूप कामदेव के नाम से स्वीकृत हुई। अथवंवेद में इनकी उत्पत्ति के संवंध में लिखा है: "काम की उत्पत्ति ही सर्वप्रथम हुई थी। उनकी समानता देवता प्रजापित छौर मनुष्य कोई भी नहीं कर सकते।" इसके अतिरिक्त कामदेव को इन सबसे महान् भी कहा गया है। तैत्तरीय बाह्मण के छनुसार इन्हें न्याय के अधिष्ठाता धर्मराज तथा विश्वास के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कहा जा सकता है। हरिवंश पुराण में इन्हें लक्सी का पुत्र कहा गया है। कुझ स्थानों पर इनके संबंध में बह्मा के पुत्र होने के उल्लेख भी मिलते हैं। इन्हें श्रात्मभू, खज तथा श्रनन्यज्ञ भी कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है इनका जन्म स्वयं ही बिना माता-पिता के हो गया था। पुराणों में इनरी मी पा नाम रति इत्थवा रेवा मिलता है। एक दार शंहर का प्यान भंग एरने के कारण इनके भस्म तीने की तथा भी मिलती है। इस प्रकार अपने पति का मर्वनाश देगकर एनकी की रति के विलाप करने पर शंकर ने उसके खंगई।न होकर भी जीवित रहने तथा कृष्ण हे पुत्र प्रशुस्त के रूप में जन्म लेने की बात कही थी। र्राप्तर्गा के वर्ष में प्रयुग्न का जन्म हुआ था। घोर रित मायावनी के रूप में उत्पन्न हुई थी। अधुमन के पुत्र का नाम जनिक्य तथा पुनि का नाम छूपा मिलता है। काम-देव के साधियों में बर्मत का नाम निया जाता है। इनका बारन कोति न पथवा शुक है और घटा फुलों का धनुप-यात पता जाता है। इनकी ध्यजा में मकर का चिद्व है। दे० 'प्रनंग'। कामभेतु-समुद्र-संथन में शास चौद्र रहीं में से एक का नाम जिनमें नधेष्ट वर की प्राप्ति हो नकती है। फाम वज नामादान के अनुसार एक मध्यकालीन प्रसिद्ध र्धाल्य क्षक । इनके शेष तीनों भाई उदयपुर के राखा की नीक्षा करने थे किनु ये केंचल हरिभजन करते थे व्यार जंगल में पहें रहते थे। फेपल भोजन मात्र के लिए पर पा जाया करते थे। एक बार इनके भाई ने पूछा कि र्तांगत में मर जाने पर पुर्के जालावेगा कोन ? कामध्यज ने उत्तर दिया कि जिसका में दास हैं वहीजलावेगा भी । सगवानुसार जंगल में ही उनकी "मृत्यु हुई जहाँ राम र्या याजा से एनुनान ने उनका दाह-संस्कार किया । कारिस्प गुरु तीये का नाम । वर्तमान संगपुर, जलपाई मुर्त सभा एवं विहार सादि प्रासाम के ज़िले प्राचीन

्या सुर्ग केंद्र रहा है। कामलगा-एक गोर्था। राष्ट्रा की सर्वा। कामली-प्रस्तुसम्बर्ग माता का नाम। इनका नामीतर देखन है। देव 'रंगुहा'।

रामएव प्रदेश के पंतर्गत माने जाते हैं। कथा सरिस्सा-

गर तथा प्रस्य लोरप्रचलित कथाओं से ज्ञात होता है

ि प्राचीन काल में दिनी समय यह प्रदेश कील साधना

फार्मीकी-सामस्य भांत की कामपीटस्य देवी का नाम।

गरतापुर नामक एक देव्य ने इनके पाणिश्रह्म की इच्छा

भारत दी भी जिस पर इन्होंने यह प्रतिषंध लगाया कि
ऐसा तभी तो परता है जय यह देवी का मंदिर सतींगृत भीपर तथा दें। गरतापुर ने नव्याल विश्वकर्मा
तो परा पर मंदिर चनाने ती पाला दी वित्त देवी ने
परीत जातर भारत पर बारतीय पाला की सूचना दे दी

परीत है। उनसे सब्दों से प्रात्ताल की सूचना दे दी

रिपान देव की इन्छा पूर्ण न हो सर्थ। इस पर शुद्ध
हो उनसे सार बाइडी का व्या पर दिया। बर्वनान

रामाल दें। जा मंदिर नरणापुर ना प्रत्यान हो।

सारा प्रात्त दें जिसे सन्द 1850 में काला पहार में नर्

रामाल के सार नाल में पष्ट कर दिया था।

शामाल के सार नाल में पष्ट कर दिया था।

्तिकरी उपनि प्रमुख हे फेन से मानी पानी है। खीर िसे पिछ हे प्रवश्त पर्या है रूप में करण दिया। १९९४ महासास है सनुसार सरस्यों के सद पर हिस्स

एक वन का नाम जिसमें पारवयों ने गुप्तवास
किया था।

काम्या-कर्दम प्रजापित की एक कन्या का नाम।

कायनि-भृगुकुनोर्यन एक गीयकार का नाम।

कायव्य-न्त्रिय पिता तथा निपाद माता से उत्पन्न एक

दस्य का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो वालए पी

रचा करने के कारण सद्गति को प्राप्त हुआ था।

कारिक-श्रंगिरस् कुनोर्यन एक गोयकार का नाम।

कारीर-वल्ल प्रथां के श्रनुसार एक प्रचीन श्राचार्य वा

नाम।

कारीर्थ-श्रंगिरस् कुनोत्पन्न एक गोयकार का नाम।

कारी्र्य-श्रंगिरस् कुनोत्पन्न एक गोयकार का नाम।

कारी्र्य-श्रंगिरस् कुनोत्पन्न एक गोयकार का नाम।

कार्रापि-विद्यामित्र के पुत्र का नाम।

कारकायण-विद्यामित्र कुनोत्पन्न एक गोयकार का नाम।

कारूपक-करुपक प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम जिसका पुत्र दंतचक भारतयुद्ध में कौरवों के पच में था। कार्ोटक्-श्रंगिरस् कुलोलन एक गोत्रकार का नाम। कातेवीये-हेंहय राजा कृतवीर्य के पुत्र का नाम । इनका वास्तविक नाम ग्रर्जुन था । दत्तात्रेय की कृपा से सहस्र भुजाएँ प्राप्त होने पर इनका नाम सहस्रार्जुन हो गया। सहस्रार्जुन कार्तवीर्य ने वायुपुराण के श्रनुसार ५४००० वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया छोर ऐरवर्य, वेभव तथा पराक्रम में इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं था । महस्र भुजायों के यतिरिक्त दत्तायेय भगवान से इन्हें एक स्वर्णमय रथ मिला था, जिसकी सर्वत्र ययाधगति थी। साथ ही यह वरदान भी मिला था कि युद्ध में इन्हें कोई जीत नहीं सकता और समस्त भूमगटल में इनका एकच्छन्न राज्य होगा। एक बार श्रपनी सियों के साथ जलविद्दार करते हुए इन्होंने शपनी सहन्त्र भुजायों से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह

हुआ कि नर्भदा की उल्टी धारा ने स्वर्णमय शिविलग

की उपासना में रत राजसराज रावग के यज्ञात्र स्नादि

को दृर बहा दिया। इससे मुद्ध हो रावण ने इन पर

ब्राक्रमण कर दिया किंतु इन्होंने उसे परान्त कर वन्य

पशु की भाँति अपनी राजधानी के एक कोने में वैधवा

दिया । वायुषुराण के श्रनुसार इन्होंने लंका पर शाक्ष-

मण कर वहाँ रावण को केंद्र किया था। इस प्रकार

कार्तवीयं धपरिमित शक्ति श्रीर ऐडवर्ष से महांश्र हो मनमाना शत्याचार करने लगा। एक बार जमहात्र के श्राश्रम में जाकर इन्होंने कामधेनु को श्राप्त करने वी इच्छा शक्ट की नितु महार्ष ने इसे शम्बीकार कर दिया। इस पर इन्होंने जमदाि का यश्रकर बनात् कामधेनु का श्रपारम कर निया। उस समय परशुराम श्रनुपरिशत थे। शाने पर उन्हें अब यह समाचार मिना तो उन्हें कोश्र का दिशाना न रहा श्रीर क्यांन ही कार्तवीय हो

यथ वरके दकाने इंदीस बार प्रश्नी को पश्चिमों से रहित करने की प्रतिज्ञा की और श्रमनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने 'एंग नी थी। मर्नातर से पार्तश्रीय के मनमाना प्रत्या-धार से तंग देवनाओं की प्रार्थना पर शिष्णु ने परश्याम या प्रयास श्रहण कर कार्तवीय दा यथ किया था। है॰

का अवनार अदग कर काराबाय का 'जनद्विा'तथा 'परशुराम' । कार्तिक-१. वर्ष के बारह महीनों में से एक का नाम । २.कार्तिकेय का एक नामांतर । दे॰ 'गणेश' तथा 'स्कंद' । कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है। दे॰ 'गणेश' तथा 'स्कंद'।

कार्तिमति-शुक्र की कन्यातथा श्रशुह की पत्नी का जाम।

कार्तिस्त्रायुध-कृत के पुत्र का नाम । दे० 'कृत' । कार्तिवय-करयपगोत्रीय एक ब्रह्मिष का नाम । कार्द्मायनि-मृगुगोत्रीय एक ब्रह्मिष का नाम । कार्पणि-भृगुकुलोत्पन एक ब्रह्मिष का नाम । कार्पणि-भृगुकुलोत्पन एक गोत्रकार ब्रह्मिष का नाम । कार्पणि-भृगुकुलोत्पन एक गोत्रकार ब्रह्मिष का नाम । कार्पणिनि-एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने कार्प्णाजिनि-स्मृति-ग्रंथ की रचना भी की थी । इस ग्रंथ का उल्लेख हेमादि माधवाचार्य श्रादि ने किया है।

कारणीयन-कृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

मितात्तरा, स्मृतिचंद्रिका चादि यंथों में भी इसका

कार्ष्णि-१. कृष्ण के पुत्रों मुख्यतः—प्रद्युम्न का नाम।
२. अभिमन्यु का एक नामांतर।

काल-१. धुव वसु के पुत्र का नाम। २. एक श्रसुर का नाम। दे० 'महिपासुर'। ३. एक प्राचीन योद्धा का नाम। दे० 'कुशीलव'। ४. रहों में से एक का नाम। फालकंज-एक श्रसुर का नाम। इसने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से श्रमिचयन का श्रमुण्ठान किया था किंतु इंद्र ने उसमें विघ्न उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया। फालका-वैश्वानर नामक दानव की कन्या, तथा करयप की खियों में से एक का नाम। यह मारीच नामक एक राचस की पत्नी थी, जिससे कालकेय श्रथवा कालकंज

कालकान्त-एक श्रसुर का नाम जिसका वध गरुड ने

नाम से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे।

कालकामुक कार्मुक-खर नामक प्रसिद्ध राजस के वारह मंत्रियों में से एक का नाम ।

कालकूट-त्रिपुरासुर के आश्रित एक दैत्य का नाम । कालकेतु-एक असुर का नाम जिसका वध एकवीर नामक एक हैह्य राजा ने किया था।

कालकेय-हिरण्यपुर में रहने वाले श्रसुरों का नाम जिन्हें श्रर्जुन ने मारा था।

कालखंज-दे॰ 'कालकंज', 'कालका' तथा 'कालकेय'। कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा-सद का नाम।

कालजित-लप्मण के सेनापित का नाम। कालजिह्न-एक रुद्र का नाम।

कालनर-भागवत के अनुसार सभानर के पुत्र का नाम। इसके पुत्र का नाम सुंजय था।

कालनाभ-१. रुपाभानु का पुत्र और हिरण्यकशिषु का एक सभासद। २. करयप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव का नाम। २. विश्वचिति तथा सिहिका के एक पुत्र का नाम जिसका वध परशुराम ने किया था।

कालनेमि-१. लंका का एक राचस जो लच्मण्को शक्ति लगने पर श्रोपिध के लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग में विन्न उपस्थित करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था। यह ऋषिवेश में उस स्थान पर वैठा था जहाँ हनुमान जल-पान के निमित्त रुके थे। ज्ञानी हनुमान को इसका कपट वेश ज्ञात हो गया श्रीर उन्होंने चण भर में ही उसका वहीं काम तमाम कर दिया। २ शंभर मुख के एक दैत्य का नाम। ३. पातालवासी एक दैत्र का नाम जिसका वध विष्णु के हाथ से हुआ था। पद्मपुराण के श्रनुसार यही कालांतर में कंस के रूप में प्रकट हुआ था।

कालपथ-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।

कालपृष्ट-करयप तथा दिति के एक पुत्र का नाम । इसने शिव की तपस्या कर यह वर प्राप्त कर लिया था कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय । वर प्राप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर ही करने का निरचय किया । इस पर विप्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से भस्म हो गया । दे० 'भस्मासुर'।

कालभीति—मांटी के पुत्र का नाम । इन्होंने पुत्र की कामना से सौ वर्ष पर्यंत रुद्रयज्ञ किया था जिसके परि-णामस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुई, किंतु काल के भय से गर्भस्थ वालक चार वर्ष तक भूमिष्ठ नहीं हुआ। इससे दुखी हो मांटी ने शिव के पास जाकर इस समस्या को इल करने की प्रार्थना की। शिव ने गर्भस्थ वालक को धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का बोध कराने का उपदेश दिया जिसके परचात् शिद्यु का जन्म हुआ। संस्कार होने पर इसने कालभीति चेत्र में जाकर अनुष्ठान किया जिससे प्रसन्न हो शिव ने इसे 'महाकाल' नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया।

कालभेरव-भैरव तथा रुद्र का नामांतर । ये संभवत: श्रनार्यों के देवता थे। काशी में इनका मंदिर है। दे० 'भैरव' तथा 'रुद्र'।

कालयवन-एक प्राचीन राजा का नाम जिसके पिता महर्पि गार्थ तथा माता गोपाली नाम की अप्सरा थीं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा है कि एक बार भरी सभा में यादवों ने गार्ग्य (महर्षि गर्ग के पुत्र) को नपंसक कह कर उनकी वड़ी हैंसी उड़ाई। इससे ज़ुत्ध हो इन्होंने वारह वर्ष तक लौहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की कामना से शिव की घोर तपस्या की। काल यवन इसी तपस्या का फल था जो अंधकों तथा वृष्णियों का घोर शत्रु हुआ। शैशव में इसका पालन एक निस्संतान यवन राजा (यूनानी) ने किया था। इसी से इनका नाम काल-यवन पड़ गया। कालयवन वड़ा पराक्रमी हुआ। इसने जरासंघ के साथ यादवों पर ग्राक्रमण किया जिससे भय-भीत हो कृष्ण के परामर्श से सारे वादव द्वारका भाग गए। युद्ध में पराजित हो कृष्ण स्वयं हिमालय की एक गुफा में भाग गए जहाँ मांधाता के पुत्र मुचकुंद शयन कर रहे थे। कालयवन भी इनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा श्रीर मुचकुंद को ही कृष्ण समककर

उन्हें पाँच की दोरों से उठाने लगा। निहाभंग होने पर ज्योंकी सुवहूँद ने रेथ उटाकर मालयवन की और देग्या, यह अस्म हो गया । काल्यीय-एक घन्र का नाम । पालशिव-विषठ गोवीय एक व्यपि का नाम। पाला -1. वहराप की सी या नाम जो दुछ प्रजापति सथा क्रिक्की सी पन्या थीं। इनका नामांतर काष्ट्रा है। २. देशनायों ती प्रार्थना पर पार्वनी द्वारा बखरन की हुई शनित का नाम, जिसमे शुंभ, निशुंभ, रचलीज, चंडमुंड मधा प्रमानीचन साहि देखां का नारा किया था। कालो, कानिका, कीशिका, प्राप्तकी, बैद्यायी, शांकरी, इंद्राणी, भवानी, बाराही घाषि एनके धनेक नामांतर हैं। फालादा-प्रसिद्ध राजस घटोन्छच का नामांतर । कालानल- १० एक देख का नाम जिसका वध गयोश ने किया था । २. बालानर का नामांतर । फालायनि-व्यास की काक शिष्य परंपरा में बाष्यकी के एक शिष्य का नाम ।

फालिदी-६. प्रसिद्ध यमुना नदी का एक नामांतर। २. १८०९ की एक की का नाम। पूर्व जन्म में ये सूर्य की कत्या भी और नभी एकण की पतिकृष में पाने के लिए इन्होंने सप दिया था, जियसे मसत ही कृष्ण ने इनका पाणि-प्रतम दिया था। इनसे कृष्ण की दस पुत्र उत्पत्त हुए थे धुन, कवि, तृष, बीर, सुत्राहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास गण सोमक।

फालिफ~स्यास ती धार्भित्य-परंपरा के धंतर्गत हिर्गय-- साथ के पर शिक्त का अस्तर के

नाभ के एक शिष्य का नान ।

मालिक मुर्चीय मुनि-एक श्वीन ग्रापि का नाम जिनके पास भूत, भिरित्र, वर्तमान बनाने वाला एक प्रजी था। एक पार से ग्रवने प्रणी के साथ कोसल के राजा प्रेमदर्शी के गर्वा गए जिन्होंने प्रणी का माल जानहर उससे बहु प्रणा लगाना घाता कि उसके मंत्री उसके मंत्री को स्पष्ट मालने हैं। इस पर प्रणी ने मंत्री के मुग्नीं को स्पष्ट याला दिया जिसमें कर हो पत्य गंत्रियों ने रात को उस मरणा एका। इससे राजा ने समका कि उसके किना इस प्रार्थने को सार हो गरा होगा। इस प्रार्थने के प्रणी प्रार्थने को स्पर्व हो सहा होगा। इस प्रार्थने के प्रार्थने जाने मंत्रियों को प्रार्थने हो सार है हिया।

रानिम-एक पंष्या या नाम । एक बार यद चोरी करने - मण रूपा भाजप ि इनता उन्हार छुवा ।

पाणिश्वंत-र्वन्त है एक सुविण्याने सहावित और नारकार पा नाम। पाणिशम का समय यभी अनि-निश्य के रित्यं पर्यो दिश्यान राजा किन्यदिय के अपन्यों में से एक मानती चली पाएं के किस्स की पारण के जिस्स वर्ष विक्रमादित के निश्य प्रणाण गुणा किस्स संत्र है के कि से चन महा कि भार की परिष्य के पायन्याना थे। निम् का शिवा उम कि माने के जो कि मादिय मानते के शे के कि कि पाणिशम के पायन्यान के निम् का शिवा उम कि माने के कि मादिय मानते के स्थाप का जिस का कार्यान ईमा की शीमकी भारती के मानना पाणिश सामें है नहां समय एससे स्थाप का के और पर्वे का कार्यों है। एक सिहान यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि हो चुके हैं जिन्होंने कालिदास उपनाम से ग्रंथरचना की। इन विद्वानों के श्रमसार मातृग्राचार्य ही विवेच्य कालिदास हैं। एक मत के श्रमुसार कालिदास बौद नैयायिक दिएनाग के समयानीन थे जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं मेघतूत ग किया है-दिष्ट्नागानां पिय परिहरन् स्थूल हस्तावलेपान्। वितु दिएनाग वा भी समय श्रनिरिचत रहमें के फारण कालिदास जी के समय निर्धारण में विशेष सहायता महीं मिलती। कालिदास की जीवनी के संबंध में एक प्रयल फिंचदंती प्रचलित हैं जिससे ज्ञात होता है कि शारंभ में ये एक दरिद बाळण के पुत्र थे श्रीर साथ ही गुँगे श्रीर मृन्तं भी थे। श्रवंतिराज की विदुधी तथा सुंद्री कन्या विद्याधरी ने यह प्रश किया था कि यह जियसे शास्त्रार्थ में पराजित हो जायगी उसी से विवाह करेगी। स्वयंवर सभा में देश भर के श्रयगण्य पंडित उससे शासार्थ में पराजित हो गये थे। इसी दल के तीन पंटित म्लानमुख सभा सं लीट रहे थे। रास्ते के जंगल में उन्होंने देखा कि एक बाह्मण कुमार जिस ढाल पर वैठा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लदके को समकाया कि ऐसा करने में उसके प्राग्में का खतरा है किंतु उसने इशारे से इसका प्रतिवाद किया। ईर्प्यानु पंटितों ने सोचा कि किसी प्रकार ऐसे ही मुर्खाधिराज से विद्यावती का पाणिब्रह्ण करवा कर प्रपना बदला चुकाना चाहिए। उन लोगों ने उसे समका-गुकाकर न्नपने साथ चलने को राजी किया थीर रवयंवर सभा में पहुँचकर यह प्रसिद्ध किया कि यह बाह्मणकुमार महान ज्ञानी है किंतु मीन रहता है, श्रतः विद्यावती को इंगित से ही शासार्थ करना पट्ना। सभा प्रारंभ हुई राजकुमारी ने श्रपनी एक उँगली उठाई जिसका प्राशय घड़ेत का प्रतिपादन करना था। ब्राह्मण-कुमार ने समका कि यह भेरी एक प्राँख फोट देने को कहती है। इसलिए उसने शपनी दो श्रेंगुलियाँ दिया फर यह श्राराय प्रयट किया कि में तुम्हारी दोनों थाँख फोए दूँगा। बाह्मणों ने इस ईंगित का यह भाष्य किया कि बाह्मण महोदय श्रहेंत के विरुद्ध हेत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसी प्रकार राजकुमारी ने तीन प्रश्न किये श्रीर तीनों का उत्तर उन्हें उसी शेनी में दिया गया । बाह्मण्-क्रमार मुर्घ होते हुए भी परम तेजस्वी तथा दर्शनीय था। राजकुमारी ने प्रमाबित होकर पराजय न्त्रीकार करते. हुए उससे ध्रपना विवाह कर लिया; रितु उसी रात उसकी मूर्यता का पता चलने से उसे त्याम दिया । बाताम की इससे यहा द्रभव हुआ जिनसे सृष्टिंत हो वह मंदिर में सरस्वती की श्रीतमां के सामने गिर पदा। गिरने से उसकी जिहा क्ट गई और रक की धारा देवी के घरणों में बह चली इसमें देवी ने बनत हो 'वरंब्रहि' कहा । बावण कुमार रिसी प्रदार फेबल'विषा विचाँ!'कड सका। वरदान मिला। फिर उसने बारह वर्षे तक विष्याध्यन किया । कई महा-पाप्य रचे खीर देश में बदी स्याति खर्जित की। खेत में विक्स के दस्यार में एक विराद कविसमोजन का प्रायां वन प्रवा विक्रमें पानिदास नामधारी माळ्ळकुमार

श्रीर दिङ्नाग की प्रतियोगिया हुई । विद्यावती, भी श्रपने पिता के साथ इस सभा में सम्मिलित हुई थी। उसने कालिदास को पहचान लिया और उससे प्रश्न किया "श्रस्तिकश्चिद् वाग्विलास: ?" कहा जाता है कि कालिदास ने उक्त वाक्य के प्रत्येक शब्द को लेकर तीन काच्यों की रचना की। 'ग्रस्ति' पर कुमार-संभव की रचना की जिसकी पहली पंक्ति है : 'अस्समूत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । इसी प्रकार 'कश्चित्' पर मेघदत की श्रीर 'वाक' पर रघुवंश की रचना की। इन कान्यों से कालिदास की ख्याति देशभर में गूँज उठी श्रीर विद्यावती राजमहल का त्याग कर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा करने लगी। कालिदास की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं: नाटक १. ग्रमिज्ञान शाकुन्तल, २. विक्रमोर्वशीय, ३. मालविकाग्निमित्र । काव्य-१.रघुवंश, २.कुमार संभव, ३. मेघदृत, ४. ऋतुसंहार. ४. नलोदय । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंथ भी कालिदास के रचे हुए वताए जाते हैं र्कितु इस संबंध में वड़ा मतभेद है। उक्त ग्रंथों शाकुंतल की प्रशंसा संसार के सभी विद्वानों ने सुक्तकंठ से की है। इसका सबसे पहला श्रंथेज़ी श्रनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया थाः इससे संस्कृत साहित्य के प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान प्राकृष्ट हुआ। जर्मन महाकवि गेटे शाकुंतल के कला सौंदर्य पर सुग्ध था। उसने जिन शब्दों में उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता :- "क्या तुम नृतन वर्ष के पुष्प श्रीर उसके फल एक साथ चाहते हो ? क्या तुम ऐसी चीज़ें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रमुग्ध हो, प्रेरित हो, श्रीर संतुष्ट हो ? क्या तुम स्वर्ग श्रीर मर्त्य दोनों एक ही नास में एकत्र चहते हो ? तो शकुंतले ! में तुम्हारा नाम लेता हूँ जिसमें ये सभी वातें समाहत हैं !"

कालिय-कद्रपुत्र एक नाग का नाम । यह पत्रग जाति का सर्प था । यह पहले रमण्क होप में रहता था पर गरुड़ के भय से भागकर वज के समीप यमुना के एक दह में रहने लगा था जहाँ सौमरि के शाप से गरुड़ की गति नहीं थी । पर यहाँ उसने दह का पानी विपेला कर दिया था जिससे वज के गोप-गोपी और उनकी गाएँ मरने लगीं । इस पर श्रीकृष्ण ने उस दह में जाकर इसका दमन किया । भयभीत होकर कालिय ने शाणों की भिन्ना माँगी । कृष्ण ने इसे फिर समुद्र में चले जाने की श्राज्ञा दी श्रौर उसके फण पर श्रपना चरण-चिह्न छोड़कर उसे श्रमयदान दिया क्योंकि उसे देखकर गरुड़ फिर उसको नहीं सता सकता था । दे० 'कालीनाग'।

काली-१.देवी का एक रूप विशेष। कालिकापुराण के अनु-सार इनके चार हाथ हैं। दाहिने हाथों में खट्वांग और चंद्रहास तथा वाएँ हाथों में ढाल और पाश हैं। इनके गले में नरमुंड की माला है। व्याप्रचर्म इनका परिधान तथा शीश-रहित शब इनका वाहन हैं। दे० 'काला'। २. उपरिचर चसु की कन्या का नाम जो मत्स्यगंधा, योजनगंधा तथा सत्यवती के नाम से भी विख्यात हैं। दे० 'सत्यवती', तथा 'शंतनु'। ३. भीम की दूसरी पत्नी का नाम जिनसे सर्वगत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। कालीदह—यमुना की धारा में वजभूमि में एक दह। गरुड़ के भय से यहाँ कालिय नाग के ब्राकर रहने का उल्लेख मिलता है। सौमरि मुनि के शाप के कारण गरुड़ के उस दह में न ब्रा सकने की बात कही जाती है। दे० 'कालीनाग'।

कालीनाग-नाग-राज। गरुड़ के भय से यह नागों के निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौमरि मुनि के शाप से गरुड़ से संरचित वजभूमि में, एक दह में, आकर रहने लगा था। कहा जाता है उसके वहाँ रहने से वह स्थान उजाइ-सा हो गया था। एक वार कृप्ण जय छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान में पहुँचकर दह में गिर पड़े थे। कालिय तथा उसके साथी श्रन्य नागों ने त्राकर उन्हें घेर लिया था। व्रजवासी गोप-गोपियाँ तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चितित हो गये थे। अंत में कृष्ण ने उसे वश में किया था और उसके फण पर खड़े होकर नृत्य किया था। कहा जाता है कृष्ण के उस दिन खंकित किये हुये पद-चिह्न ज्ञाज तक काले नागों में देखे जा सकते हैं। कृष्ण ने कालिय नाग को अपने वंधु-वांधव के साथ फिर अपने पूर्व-स्थान रमणक द्वीप में जाकर रहने की याज्ञा दी थी। गरुड़ से अपने पद-चिह्न अंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान दिया था । दे०'कालिय'।

कालीयक-कद्र तथा करयप के एक पुत्र का नाम । कालेय-१. श्रित्रकुलोरम्ब एक गोत्रकार का नाम । २. रसातल निवासी एक दैत्य का नाम । इसके भाई का नाम कालकेय था जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने किया था। कावपेय-एक तत्वज्ञानी श्राचार्य का नाम जिनके पिता तुर श्रुपि थे श्रीर माता का नाम कवपा था।

काठ्य-१. कवि के पुत्रों का नाम। यह पितृगणों का सामू-हिक नाम भी हैं। २. वारुणी किन के पुत्र का नाम। ३. तामस मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम। काशकुत्स्न-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचार्य तथा व्याकरण-कार का नाम जिन्होंने तीन अध्यायों के एक व्याकरण

्रयंथ की रचना की थी । काशिक−एक राजा का नाम जिसने भारत-युद्ध में पांडवों की सहायता की थी ।

काशिराज-१. काश के पुत्र तथा काशी के एक प्राचीन राजा का नाम । अंवा, श्रंविका तथा अंवालिका इनकी तीन कन्याएँ थीं । कालांतर में यह नाम उपाधि के रूप में काशी के सभी राजाओं के लिए व्यवहत होने लगा । २. प्रतर्दन को काशिराज देवोदासि भी कहा गया है। ये एक स्कट्टा थे । ३. भाष्कर संहितांतर्गत 'चिकित्सा-कौमुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम । ४. एक राजा का नाम जो भारत-युद्ध में कौरवां के पत्त में लड़ा था । काशी-भारतवर्ष के एक नगर का नाम जो प्राचीन काल से ही संस्कृति तथा धर्म का केन्द्र रहा है । वाराणसी इसका नामांतर है जिससे इसका आधुनिक नाम बनारस निकला है ।

काशीश्वर गुसाई -नाभादास के अनुसार चेतन्य महा-प्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक जो गुरु की आज्ञा से मृडिशान माना यस गये और यात्री गोबिंद की की प्जा

शास्त्र-१. भागान हे पर्युमार मुहोत्र के पुत्र का नाम ।

भंदेतनं प्रति वे पिता का नाम ।

तात्यव पर्वतिन का समग्रानीन, मर्वविद्या का एक शासाये. हो इस रिहा में पार्रमत होते हुए भी अत्यंत लोभी था। त्रव क्रामीत गरिव के पुत्र में प्रीशित की नजक द्वारा दसे ताने का नाप दिवा तो कारयप भी भन और यश की द्यामा से सालानी की घोर चला। सस्ते में इनके मंत्र मी परिता के लिए तक ह पृद् माएग में बेश में इन्हें मिता तिसने मधने बिप से एक युन्न को जना दिया, वित् कारवर ने चपने मंत्र दारा उसे पुनः हरा कर विया। मदारु में एनों ब्रापुल संपत्ति देकर प्रमात कर लिया चौर मानम लीटा दिया । २. कट्यप प्रजापति हास उत्पन्न की हुई द्रमा मात्र का नामृहिक चयवा सर्वेसाधारण, पैतृक र्गाम । पर विशेषनया यह नाम बर्यप गोत्रीय मंत्रकारी दे जिल् प्रमुक्त होता है जिनमें समु, क्यपप, अवस्सार, प्रिवितर्यक्त, निभ्नित, भतांश, रेभ, रंभमूक्तितथा विवि मुल्यति। ३. एर धर्मशायाकार का नाम जिनके द्वारा प्राणीत वाज्यव संहिता में ४० प्रकरण तथा १४०० रुलोक ि। इस झन्य में सर्व प्रथम दुरवीचणादिसंत्रों का उल्लेख हुया है। ४. कुद्र सन्देतमें के सप्तर्षियों में से एक का नाम । ४. दाशायि राम की सभा के एक बिदुपक सथा एक धर्मशाणी का नाम । ६. वसुदेव के पुरीदित का नाम । ७, प्राचि वे मानसपुत्र का नाम । ८, गोकर्ण नासक निवास्तार के शिष्य का नाम।

फार्याः भीम की एक की का नास । दे० 'काली' । काळा-प्राचेतम दस मजापति तथा आसिकी की कस्या

रिकर-एक राज्य या नास । विश्वामित्रकी ब्राज्ञा से पट सक्ता रहत्सापपाद के शरीर में अवेश कर गया था। किसटे प्रसाद से ये गरभोजी हो गए थे। दे० किल्माप-पार्थः।

कि रर जी-गुभादास जी के शतुसार उनके समकासीन

प्रथमिक थे त्य भक्ता का नाम।

पा नाग।

िर्मित्स एक प्रति हो सुमाना स्वर्थासम्बद्ध स्थानी के स्थान विद्यार दिया करते थे। इन्हें पौतुरात ने सारा आ जिन पर इन्होंने राज की राज दिया था।

ितुरम् ६. भागरा के शतुनार वाशिश के नी पुत्रों में से दुसरे का काम । इसकी पत्नी का नाम प्रनिस्था था ।

२. सर्वातर से सन् में एह पुत्र का नात ।

िराम किए सम्बास के मत में मुनवब के पुत्र का नाम । दिसम प्रमास के देखा है जिनमा मुख्यों है के मुसार में ता में । ये संगीत किया में बड़े निद्रम होते ते । ये किया पर प्रदेश की एसी में मते हैं । एनजी किया निम्मा के केम्हें से हुई भी की से पुलस्य के परापात साकरूप के पुत्र साने आने हैं।

रिजराज्य "रिजनाया" के जालिया प्राधी तेले हैं "बानुका त्या गोंक हैं" र इसका सुच्च चेरे, त्या कीर ओप जारीर

मञ्जूष का होता था। देव दिख्यो।

किरात-शिव का एक अवतार । इस रूप में इन्होंने मूक नामक राज्य का वध किया था और धर्जन से युद्ध कर उन्हें पाशुपताम दिया था ।

किर्मीर-एक राज्ञस का नाम जो वकासुर का भाई था छोर वैत्रकीय नामक वन में रहता था। यह पन नरभोजी राष्ट्रसों से भरा था। वनवासी पांडव जब इस वन में छाए तब किर्मीर ने छागे बदकर इनका मार्ग रोका छोर युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर मल्लयुद्ध के परवान इसे परास्त किया।

किशोर-बलिदेल के पुत्रों में से एक का नाम।

किशोर जी-स्वामी अप्रदास के शिष्य तथा नाभा जी दे समकालीन एक वैष्ण्य भक्त का नाम।

किशोर सिंह—नाभाजी के श्रमुसार एक राजवंशीय वैष्ण्य भक्त जिनके पिता रामरतन तथा पितामह खेमाल-रतन भी प्रसिद्ध भक्त थे। ये लोग 'खेमाली' भक्तों के नाम से प्रसिद्ध थे।

कीकक-1. भागवत के श्रनुसार ध्यपभ धौर जयंती के एक पुत्र का नाम। २. धर्मपुत्र संकट के पुत्र का नाम। कीकट-श्रनायों के एक देश का नाम जो वर्तमान सगध

र्थार द्विण विहार के ग्रास पास था।

कीर्ति—१. राजा त्रियवत की महिंधी का नाम। दे० 'प्रिय-वत'। २. दच प्रजापित की एक कन्या का नाम जो धर्म की पत्नी थीं। वृष्यभानु की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान सहचरी राधा की माता का नाम। नंददास ने 'स्यामसगाई' में लिखा हैं कि पहले यह राधा का व्याह कृष्ण के साथ करने के लिए प्रस्तुत न थीं। किंतु एक बार राधा जय कृष्ण को देखकर हतज्ञान हो गई थीं तो इन्होंने कृष्ण को गोकुल से बुलवा कर ध्यपनी कन्या को सजग किया था, और कृष्ण के साथ उसके विवाह की भी धानुमति दे दी थी। इनका निवास स्थान गोकुल के पास बरसाने आम में होने का उल्लेख मिलता है।

कीर्तिधर्मन-एक प्राचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत

बुद्ध में पांडवों की महायता की थी।

कीर्तिमत् - १० नग के पुत्र का नाम । दे० 'नृग'। २० उत्तानपाद तथा मुनीता के दो पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम जो भुव के भाई थे। ३० वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम जिसका वथ कंस ने किया था। ये कृत्या के वहें भाई थे।

कीर्तिमती-शुकाचार्यं तथा पीवटी की कन्या का नाम। ये। नीप की पत्नी थीं। मतांतर से इनका विवाह राजा प्राणुह के साथ हुया था। इनके पुत्र का नाम ब्राण-दत्त था।

कीर्निगुन्य-तिव की जटा से उत्पन्न होनेवाले गर्मी का नाम । इनके नीन गाँच, नीन पूँछ बौर सात हाथ थे ।

कीर्तिस्थ वायुप्राण के अनुसार ये प्रतित्वक् के पुत्र थे। एतिस्थ इनमा एक अन्य गामांतर है।

कीन्द्रदेव - १. कृष्णदास प्यतारी के प्रधान जिल्ल और नजा सानसिंद (जयपुर) के समकानीन । नाभारास जी के तथानुसार इन्द्रोंने भीष्म के समान सृखु पर अधिकार मास पर निया था । इनके पिता का नाम सुमेर देव था जो गुजरात के निवासी थे। एक श्रन्य मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो बढ़े यशस्वी थे।

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापति का नाम । २. एक वानर का नाम जिसे श्रंजनी का पिता माना जाता है । ३. करयप और कद्रु के एक पुत्र का नाम ।

कुंड एक राचस का का नाम जिसकी त्राकृति हाथी के समान थी। इसका वध गयोश ने किया था।

कुंकर्गा-दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिप्य का नाम।

कुंडज-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडधार-१. एक सर्प का नाम। २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडपायिन्-एक प्राचीन आचार्य का नाम। सुत्रप्रंथों में इनके नाम से एक सूत्र प्रसिद्ध है।

कुंडभेदिन्-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडला-मदालसा की एक सखी का नाम। यह विध्यवान् की पुत्री तथा पुष्करमाली की छी थी। इसके पति को शुंभ ने मारा था।

कुंडिंन-विसष्ठ कुलोपन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा प्रवर का नाम।

कुंडिनेय−मित्रावरुण के पुत्र का नाम । कुंडोदर−राजपि रुरु के पुत्र का नान ।

कुंतल-कौतल केराजा का नाम श्रीर चंद्रहास का नामांतर। कुंतलस्वातिकर्ण-मत्स्यपुराण के श्रनुसार मृगेंद्र स्वाति-कर्ण के प्रत्र का नाम।

कुंति-भागवत के अनुसार नेत्र के पुत्र का नाम। अन्य मतों के अनुसार यह धर्मनेत्र अथवा कथ के पुत्र कानाम था। कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम। निस्सं-तान होने के कारण इन्होंने श्रूरसेन की कन्या प्रया उपनाम कुंती को गोद लिया था। एक वार दुर्वासा इनके अतिथ हुए थे। कुंती के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता का आह्वान कर उससे समागम किया जा सकता था। इसी मंत्र के प्रभाव से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। कुंतिभोज श्रूरसेन की बुशा के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से पुरुजित नामक एक पुत्र को होणाचार्य ने मारा था, शेय दस पुत्रों का वध अश्वत्यामा के हाथों हुआ। र भविष्यपुराण के अनुसार कथ के पुत्र का नाम।

कुंती-महाराज पांडु की पत्नी तथा युधिष्ठिर, भीम श्रीर श्रर्जुन की माता का नाम । ये पंच कन्याओं में से एक थीं श्रीर श्रपने समय की श्रेष्ठ सुंदरी थीं । इनके पिता का नाम श्रूरसेन था जो मथुरा के श्रधिपति थे, किंतु इनका पालन-पोपण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 'कुंतिभोज'। कुंती जब कुमारी थीं तभी महिष् दुर्वासा से इन्हें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुशा था जिसके हारा श्राहूत होने पर यथेच्छ देवता तत्काल उपस्थित हो श्राह्मानकर्त्री के साथ सहवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का किया था जिनके सहयोग से महावीर श्रौर महादानी कर्ण की उत्पत्ति हुई। लज्जावश कुंती ने सद्यःजात शिशु को भागीरथी में फॅक दिया जो ऋघिरथ तथा राधा नामक एक निस्संतान शुद्ध दम्पति के हाथ वहता हुआ लगा। उन्होंने इसका पालन पोपण किया। इसके अनंतर पांडु से इनका विवाह हुआ और विवाहित जीवन में क्रमशः धर्म, पैवन तथा इंद्र के ब्राह्मान तथा सहयोग से युधिष्ठिर भीम तथा ऋर्तुन नामक तीन लोकप्रसिद्ध वीरों की उत्पत्ति हुई। कुंती ने अपनी सपती मादी को भी दुर्वासा द्वारा प्राप्त मंत्र वता दिया था जिससे उन्होंने अरिवनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को उत्पन्न किया था। मादी से ईर्प्या करते हुए भी उसके सती होने के बाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्तपूर्वक लालन-पालन किया था। महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती धृतराष्ट्र तथा गांधारी के साथ वन में चली गई, जहाँ सभी दावानल में भस्म हो गए। दे॰ 'कर्ए', 'पांड' श्रीर 'पांडव' ।

कुंददंत-एक प्राचीन बाह्यण का नाम । कुंद पुष्प के समान दाँत होने के कारण इनका नाम कुंददंत पढ़ा था । ज्ञान-श्राप्ति के लिए इन्होंने घर का परित्याग करके बहुत समय तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्मात्रों का सत्संग किया, किंतु पूर्ण रूप से ज्ञानप्राप्ति करने में असमर्थ रहे । अंत में अयोध्या आकर विस्टि से मोचीपाय संहिता का अवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ।

कुंद्नपुर-विदर्भ देश का राजनगर । श्राज यह श्रमरावती से कोई चालीस मील दूर कुंदपुर केरूप में शेप रह गया है । स्विमणी यहीं के महाराज भीष्म की पुत्री थी । कुंपय-कश्यप तथा दुनु के पुत्र का नाम ।

कुभ-प्रह्लाद के पुत्र का नाम । २. कुंभकर्ण के ज्येष्ट पुत्र का नाम । ३. हिरण्याच की सेना के एक राचस का नाम । इसने कुदेर से युद्ध किया था । कुदेर ने इसके सब दाँत तोड़ दिये तब यह कुदेर के सहायक इंद्र पर इट पड़ा और उन्होंने बज्र-प्रहार से इसका वध किया । कुंभकर्ण-पुजस्त्य ऋषि के पौत्र तथा विश्रवा के पुत्र का

नमन्। नुजरूत अधि के पान्न तथा विश्व के पुत्र का नाम। सुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा गया। सब लोगों का हाहाकार सुनकर इंद्र ने इस पर वज्र चलाया, किंतु घोर गर्जना करके इसने ऐरावत का एक दाँत उखाइ लिया और उसे इद्र के ऊपर चलाया। इस पर लोगों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने इसे श्राप दिया कि यह सदैव निदित्त रहे। रावण के बहुत विनती करने पर उन्होंने कहा कि ६ माह में एक बार इसकी नींद दूटा करेगी। कुवेर की वरावरी करने के लिये इसने ब्रह्मा की उप्र तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने श्राये, तो लोग हाहाकार करने लगे। सरस्वती इसके कंठ में जा वैठीं और पिर्णामतः इसने शयन करते रहने का ही वरदान माँगा। राम-रावण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा जाता है कि एक हज़ार हाथियों ने वह रस्सी खींची थी जो इसके गले में वैधी थी। कर्णन

रंत सीर नामानंध में उत्त-धोत बताये गये थे। सीकार गया प्रहार करते लगा। यही पठिनाई से जाने पर इसके मीता-द्रमा के लिये गया थी। निवा की पीर सीता की उसी। प्रहार नीटा देने को कहा। गया है इस प्रमाय की पर्वातार पर दिया थीर इसे युद्ध के लिये उन्हें जिस रिया। युद्ध करते समय गा-दल में इसने द्रमाशार मधा थी। प्रमुमान को भीत दिया। सुप्रीय को लित की धोर की दिया। थीन में समचंद्र ने इसना वय तिया। प्रभाव-प्रमान की प्रमुमार एक प्रसिद्ध वैक्षाय भक्त

र्षंभगदास-नाभादास के शंतुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा की जिन्हों। गणना । घट्टछाप के प्रत्यात कवियों भें होती है। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिव थे ।

र्यभनाभ−त्त्रप तथा दनु के एक पुत्र का नाम । रहुँभ-निर्मुश र्यभटर्ल के दो पुत्रों का क्रमशः नाम । सम-स्वारत द्वार में र्युभ की सृत्यु सुद्रीय श्रीर निर्मुभ की सृत्यु ासुवान द्वारा हुईं थी।

र्कुभमान-स्टयपंत्रधा दन् के एक एक वा नाम । सुभयोनि-१. प्रतस्य युनि का नामांतर । दे॰ 'त्र्यास्य' । ं ३. डोलाभार्य के ियं भी यह नाम त्राया है ।

हुं भरेतम् भारदाज प्रक्षित्वा वीसा के पुत्र का नाम । इत्तर्भार्था गाम सुरयू तथा पुत्रका सिद्ध्या । यह प्रत्राम की प्रक्षिति ।

तुंभड़न् फ़ान्त के संबी का नाम । तार नाम के बानर बीर ेंचे इसरी सारा था । तुंभांि-पाणास्र के संबी का नाम । ये बिल के संवियों में

है भने तीर विवेदिता के पिना थे। बनराम से इनका सुत हुया था जियमें इनकी मृत्यु हुई। २.इंटी मुंडीहबर नामक विवासतार के शिष्य वा नाम। सुंभीतनी-1. बनि देख की फल्या का नाम। यह बाला-सुर की बान थी। २. रावण की माता केल्मी की बहिन का नाम। २. माण्यान राज्य की फल्या जनना की करवा ना नाम। इसके पिना का नाम बिह्वासु था। मुस गैति से मारे नामक गण्य में इसने विवाह किया था, जिसमें एक्पामुर नामक मुख उथन हुला। ४. ब्रमार-

ारण्य की पारका मंगा में उपस्थित हुये। वहीं पर चित्र-स्थानको कियों सदिन जनकीत कर का था। अपने एकंग कियर में इस प्रका कि पुष्ते देखकर चित्रकों ने कुछ के किये का का ए चतुन और चित्रकों में चोर सुद्ध हुआ। जैन में जाउन ने इस बाँच निया। इस पर चित्र-

पर्ने गंबर की की का नाम । १. विश्रेष्य गंबर्व की सी

मा साम । यनवास के समय एक बार बाँटव एक धने

राजी पर्वा के ता के इस बाव किया हिस पर विश्व राजी पर्वा के बार में क्षांत ने होंदिया में शावेता की । स्विधित के बार में क्षांत ने होंदिया। हममें निय राज के पर्व सावा हुए करने पर की ता नियाया। खड़ैत दान वनना होते के कामा उमने क्षता जिल्लानामर

क्षीमप्र विशास । मुक्तिमार कार्य सिरेयर श्रीमहत्त्वस्यतः में विश्वा है हि को क्षील प्रमुख्यांच्या की मार्ग्य साला है, देने बमाहूत

ए विभिन्न स्थालन विवादीर प्रामा नाम कुरस्य

सृत्यु के बाद कुंभीपाक के तप्त तेल में दाल देते हैं। कुंबरवर-नाभादास जी के श्रनुसार एक मध्यकालीन वैष्ण्य भक्त तथा कथायाचक का नाम।

कुकगा-एक सर्प का नाम।
कुकर्द्म-एक सन्पायी राजा का नाम जो पिटारक छेत्र
का श्रिथिति था। घपने दुक्तमों के कारण इसे प्रेतयोति
प्राप्त हुई थी। श्रंत में घूमते-घामते यह कहीद ऋषि के
धाश्रम में पहुँचा, वहाँ उन्होंने एक श्राद्ध का अनुशत
करके इसका उद्धार किया।

कुकुर-श्रंधक के पुत्र का नाम। इन्हीं से कुकुरवंश की उत्पत्ति हुई थी। कुच्चि-१. रेभ्य ऋषि के पुत्र का नाम। २. पौष्येजि ऋषि के प्रयुक्त नाम जिन्होंने सामदेव की शंभा-संदिता का

के पुत्र का नाम जिन्होंने सामदेव की शंभर संहिता का प्रध्ययन किया था। कुन्यु-रोद्र के दस पुत्रों में से एक का नाम। पाठान्तर के प्रमुसार इनका नाम कचेयु भी मिलता एं।

कुचैल-कृत्या के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो धिपिकतर सुदामा घथवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जाति के बाक्षण थे छोर परम जितेंद्रिय तथा ज्ञानी होते हुए भी घरयंत दिस्द्र थे। दिस्द्रता से तंग याकर इनकी परनी ने कह-सुनकर इन्हें इनके मित्र श्रीकृत्ण के यहाँ धनप्राप्ति के लिए जाने को तैयार किया श्रीर साथ में संवलस्वरूप थोड़ा चावल भी बाँध दिया। भेंट

होने पर श्रीकृष्ण ने इनका बड़ा सरकार किया और बात-यात में ही इनकी भोली से एक मूटी तंतुल निकालकर ग्वाया जिसके फलस्यरूप कुचैल के घर में श्रतुल संपत्ति श्रा गई। किंनु उस समय तक इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। गत्रि व्यतीत होने पर इन्होंने लौटने की इच्छा प्रकट की श्रीर कृष्ण ने सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। चलते समय न तो कृष्ण ने इन्हें कुछ दिया श्रीर न इन्होंने ही माँगना उचित समका। इन्होंने श्रपने मन को किनी प्रकार समका-नुका कर शांत कर लिया। लोटने

पर एन्हें व्यपना घर अन-धान्य तथा ऐरवर्ष से परिपूर्ण मिला। हिंदी के वैष्णव साहित्य में भाय: सुदामा या श्री-दामा नाम मिलता है जीर भागवत में कुचैल। कथानक में नह स्पन्न है कि कुचैल जीर सुदामा परस्पर श्रीमत हैं। कुजैभ एक देन्य का नाम जिसने तारक नाम के मसिद्ध अमुर का राज्याभिषेक किया था।

पुज- १. संगत बह का गामांतर । २. नरकासुर का नामी तर । दे॰ 'नरकासुर' थोर 'संगत्त' । छुटीचर-शिप के विशेष गणों का नाम । छुटुंचिनी-कामेंद थेटप की गी का नाम । दे॰ 'कामेंद' ।

कुठोरपानि−दे॰ 'परणुराम' । कुगुरपडव-पनंजलि के श्रनुसार एक व्याकरमधार का नाम।

्याम । कुग्गाम-एक खसुर का नाम । कुग्गि पाणिति के जनुसार एक वैवाकर्गा तथा धर्मशास्त्र-- लार का नाम । कैयट ने आं इनका उगलेस्य किया है ।

रे. प्रसिद्ध याद्यवीर साम्पर्का के एक पुत्र का नाम । ३. पेट्रियम् नागर विवायतार के एक शिक्ष का नाम । कुिंगिक-एक प्राचीन आचार्य का नाम । कुर्गिति-विसप्ठ के एक पुत्र का नाम जो घृताची नाम की एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ था। इसकी पत्नी का नाम । पृथुकन्या था।

कुनरी-श्रक्त के साथ कंस के राजभवन की श्रोर जाते हुए कृष्ण को एक कुट्जा नाम की दासी मिली थी। उसका कुट्जा नामकरण उसकी पीठ में कृदद होने के कारण हुआ था। कंस के यहाँ यह माला तथा श्रनुलेपन श्रादि ले जाती थी। कृष्ण ने, मिलने पर, इससे श्रनुलेपन माँगा था। उसने वहें स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसका कृदइ श्रन्छा कर दिया था। दे॰ 'कुट्जा'।

कुवेर-ग्रलकापुरी के स्वामी का नाम । इनकी माता भर-द्वाज की पुत्री देववर्णिनी, पिता विश्रवा तथा वितामह महर्षि पुलस्त्य थे। पिता के आदेश से ये पहले लंका-पुरी में रहते थे श्रौर जहाँ बह्या के प्रसाद से माल्यवान. माली श्रीर सुमाली नाम के तीन राचस दीर्घजीवी होकर मनमाना अत्याचार करते थे। उन्हें दवाने के लिये स्वयं विप्यु को चाना पड़ा जिनके चातंक से माल्यवान चौर माली तो पाताल में चले गए श्रौर सुमाली मृत्युलोक में विहार करने लगा। धनाधिप कुत्रेर को पुष्पक पर घूमते देख इसे ईंप्यां हुई और इसने सोचा कि कोई ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो कुनेर को लंका से भगा दे। इस अभिप्राय से उसने अपनी कन्या केक्सी को विश्रवा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से भेज दिया जिसके गर्भ से महाप्रतापी रावण ने जन्म लिया। रावरण के ऋत्याचार से कुबेर को लंका छोड़कर कैजास पर आश्रय लेना पड़ा। ये यज्ञों के स्वामी तथा शिव के धनरत्तक हैं। इनके तीन पैर और आठ दाँत हैं। अपनी कुरूपता के लिये ये वहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक अन्य नाम वैश्रवण भी है। ब्रह्मा की तपस्या के फल-स्वरूप ये चौथे लोकपाल भी हुए।

कुवेर वारक्य-जयंत वारक्य के शिष्य का नाम। कुवेराणि-ग्रंगिरस् कुजोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कुवरात्य-आगरस् कुवार्यक्र एक गांत्रकार का नाम ।
कुव्जा-१. एक स्त्रो जिन्हें दुर्भाग्य से वाल-वैधव्य प्राप्त
हुआ था और जिन्होंने ६० वर्षां तक पुर्य कर्म करते
हुए अपना जीवन व्यतीत किया। माध स्नान के पुर्य
प्रताप से इनको वैक्रुए प्राप्त हुआ। इसके बाद सुंदउपसंद नामक राचस बंधुओं के वध करने के लिये ये
तिलोत्तमा नाम से अवतित्त हुईं। सुदोपसुंद के वध
के अनंतर बहादेव ने इन्हें अभिनंदित कर सूर्यकोक
को भेज दिया। २. कंस की एक दासी का नाम।
इसका शरीर तीन जगह से टेड़ा था। कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब कृष्ण और वलराम मथुरा गये उसी
अवसर पर कृष्ण की कृपा से इसका शरीर सीधा हो गया।
हिंदी-कृष्ण साहित्य सुख्यतः 'अमरगीत' सम्बन्धी
पदावली में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है। दे०
'कुवरी'। ३. कैकेयी की टासी मंयरा का उल्लेख भी
इसी नाम से मिलता है। दे० 'मंयरा'।

कुमार-त्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम। ये एक प्रजा-

पति थे। वायु पुराण में ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, सनातन तथा सनतकुमार के साथ यह शब्द संयुक्त है। उत्पति-काल से लेकर पाँच सौ वर्ष तक ये वालक के समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है। ये सशरीर बैकुंठ गये। वहीं द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने उसे शाप दें दिया । २.शिव पुत्र स्कंद का नामांतर । दे० 'स्कंद'। ३.हैहय कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम। एक वार श्राखेट खेलते समय एक ऋषिकुमार को मृग समभकर इन्होंने मार तो डाला, किंतु तुरंत ही अपनी मूल जान-कर ऋषिक्रमार का पता लगाने के लिये वन में वहत दूर तक निकल गये। श्रारेष्ट नेमि नामक ऋषि के श्राश्रम में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा। राजा ने ऋवि से इसका कारण पूछा। ऋपि ने बताया कि वह कुमार श्रपने तपोवत से इच्छामृत्यु हो गया है। चिता करने की कोई वात नहीं है। राजा निश्चित होकर राज-धानी को लौट ग्राये।

कुमार त्र्याग्नेय–एक मंत्रद्रष्टा का नाम**ा दे० '**वत्स' । कुमार त्र्यात्रेय–एक मंत्रद्रष्टा का नाम ।

कुमारदास-सिंहल द्वीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे और कान्य-चेत्र में कालिदास की समता करते थे। इनका 'जानकी हरख' (अव दुष्प्राप्य) नामक अंथ प्रसिद्ध है। यह मी किंवदंती है कि कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे और इनके आग्रह से एक वार इनकी राजधानी में गये भी थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है।

कुमार पामायन–एक मंत्रद्रष्टा का नाम । कुमार हारित–गालव ऋषि के शिप्य का नाम । इनके ि शिप्य का नाम कैशोर्य काप्य था ।

कुमारिका-सिंहल के राजा शतश्रंग की कन्या का नाम । यह प्रसिद्ध राजा भरत की पौत्री थीं। इनका सिर वकरी के सिर के समान था। इनकी कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार वर्णित है--किसी समय एक वकरी समुद्र में पानी पीने गई परन्तु एक लताजाल में फॅस जाने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर समुद्र में तथा मुँह लता में उलक्षा पड़ा रह गया । फिर समुद्र के प्रभाव से वह वकरी सिहलराजा के यहाँ उत्पन्न हुई। उसका सारा शरीर मनुष्य का और सिर वकरी के सिर का सा था। इस रूप का ज्ञान होने पर वह बड़ी दुखी हुई श्रीर राजा की ऋाज्ञा लेकर उस स्थान पर गई जहाँ उस वकरी का मुँह लता में फँला हुआ था। उसने उस मुँह को निकालकर समुद्र में फेंक दिया जिसके प्रभाव से उसका मुख एक सुंदर छी-मुख में परिणत हो गया। वहीं पर इन्होंने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया ऋौर उनसे यह वर माँगा कि ग्राप सदा वहाँ उपस्थित रहें जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। कुमारिका ने वहाँ मंदिर वनवा कर शिव की प्रार्ण-प्रतिष्ठा की जो वर्करेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुये। स्वरितक नामक एक नाग पाताल को भेद कर कुमारिका के दुर्शनार्थ आया था, जिससे उस मंदिर के पास एक श्रवाह गर्त वन गया श्रीर वह गंगा-

ता में भागता। हुमारिका का विवाह महाकाल से

हुनारिल भट्ट-एर प्रतिष्ठ दार्गितिक विद्वान । इन्होंने रिमी बीट बाट्याला में शिक्षा प्राप्त की थी, बिन्त कारात्मर में उमी का थिगेष रिया । इसमें इन्हें गुरू-रिमेष के लिये प्राथित्म बरना पड़ा अर्थात् सूसी की साम में पीर्त-भीरे जलना पड़ा । ये शंकरात्मर्थ के पूर्व-वार्गान थे । प्रतिस्म भागत्म मंदन मिश्र इनके साले थे । किम ममय वे भूमी भी याग में जल रहे थे, उसी समय शंक्षायार्थ इनके पास सपने 'माप्य' का वार्तिक लिखाने भागे । इन्हों के प्रभार से बीन्ह सीर के माननेवाले थे। इन्हों के प्रभार से बीन्ह सीर जैनधमें का विरोध वर्ग दिनु धर्म पुनः स्थापित हुसा ।

कुमारी-1. दे॰ 'चित्रलेखा'। रे. धनंजय की स्त्री का

कुमुद् १. कि तु के पार्यक्राणों में से एक का नाम । २. रान सेना के पानर बीर का नाम जो गोमती के तट पर रिवन रन्यक नामक पर्यंत पर रहता था । ३. करयप तथा बद्द के एक तुत्र का नाम । ४. व्यास की अथवेंन् शिष्य-परिवस में परव प्रति के जिल्ला का नाम । ४. नाभादास जी के सनुसार राम की वानर सेना के एक प्रमुख सेना-पित तथा सहचर जिन्होंने युद्ध में अतुन शौर्य का मदर्शन किया था । नाभाजों ने भगरान के ६६ पार्यदों में कुमुद मार कुमुदाय को जब भीर विजय के समकत्त माना है । मुमुदाय-१. करवप तथा कहा के पुत्र का नाम । २. मिन्यर तथा देवजनी के पुत्र का नाम । इनके पुत्र गुखक नाम में असिद्ध हैं । देव 'कुमुद्र'।

उमुद्दिती राम की एक पताह तथा कुन की दूसरी परनी या नाम। इनकी सपर्या का नाम चंपका था। कुमुहती ये पुत्र बलिथ ने सूर्यवंश का विस्तार किया था। एक यार जनकांदा करते समय कुन के कहे सरयू में गिर परे बीर उन्हें कुमुद्दर्ती नामक कुमुद नाम की बहिन नामलोक में उटा के गई। जोभ से कुन ने सरयू को झुक्त कर देने के लिए सरसंधान किया, किन नभी कुमुद ने जिस्सा होकर कहाँ के साथ कुमुद्दर्ती दुश की सम-पिन कर दी। २. मम्हरूपत्र सजा की सी तथा ताम्रक्षत्र की माना या नाम।

पुरंग एक धेदिरहाजीन राज्ञ का नाम। देवानिधि कारत ने इसरे पान की प्रशंसा की है।

मुरु १.९५ हिन्द चंद्रवंकाराजाका नाम। वैदिक माहित्य
में इनरा उपनेता है। इनके दिला का नाम संवर्षण्
नया माना का नाम नवर्ता था। शुमीवी तथा वाहिनी
नाम की इनके वी बाम जरती था। शुमीवी तथा वाहिनी
नाम की इनके वी बाम जरती थी। वाहिनी के बाँच पुत्र
इति निमें किताद को नाम जरतीत्व था जिनके बंगण
प्राप्त की बीट की नाम जरतीत्व था जिनके बंगण
प्राप्त की बीट की है। बाम्पव में पुन्ताक ग्राथ पांद् होती के बंगक है। वीरव कर जा महत्व हैं। दिनु पुन-राक में पुत्र दी की या बहुगाने हैं। कर के बान्य पुत्री के नाम विद्यास (श्रावांणी में) मार्गाण, व्यक्तित्व की नाम विद्यास (बाहिनी में) और जनमेत्रम है। २.श्रजीध के एक पुत्र का नाम। इनकी खी का नाम मेर-कन्या था।

कुरुवत्स-नवस्थ के पुत्र का नाम।

कुरुवश-सधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम अनुधा।

कुरुश्रवश त्रासदस्यव-त्रसदस्य के पुत्र का नाम । भाषेद मं कलप ऐलूप ने इनके दान की प्रशंसा की है। कुरुस्ति काएव एक स्कड़प्टा का नाम ।

कुल-१. दशरथ ५त्र राम के दरवार के एक विदूषक का नाम । २. राम-सेना के एक वानर का नाम ।

कुलक-रल का राजा का नामांतर। मत्स्यपुराण के शतुः सार यह घदक राजा के पुत्र थे।

कुलह-करयप कुलौत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कुलिक-कर्द्र और करयप से उत्पन्न एक नाग का नाम । कुल्मल वर्हिप शेल्प-एक सूक्तद्रप्टा का नाम ।

कुवलयापीड़-हाथी के रूप में एक राचस का नाम।

कृष्ण धौर चलराम जब मथुरा में उत्सव में सिमालित

होने के लिये था रहेथे तब रास्ते में ही इनका यथ करने

के लिये कंस ने कुवलयापीड़ को भेजा था। कृष्ण ने रास्ते

ही में इसका वथ कर दिया था।

कुनलयार्न-एक विख्यात चक्रवर्ती राजा का नाम।
भविष्य पुराण के चनुसार ये गृहद्दरव के पुत्र थे। दिवोदास के पुत्र मतर्वन का दूसरा नाम भी यही था। ये
कई नामों से प्रसिद्ध हैं जैसे कुनलारन, शुमत, शहुजित तथा च्छतुष्यज चादि।

कुवलाश्व-राजा श्राचान के पीत्र तथा बृहद्दरव के प्रत्र का नाम। उन्होंने महर्षि उत्तंककी श्राज्ञा से धुंध नामक राइस का वध किया था, जिससे इनका नाम धुंधमार भी प्रसिद्ध है। यह राज्ञस एक बालुकामय समुद्र में रहता था श्रीर उसमें से उसे निकालना श्रसंभव ही था। पर कुचलारच ने छपने २१००० पुत्रों की सिम्मिलित खोज से इसे किसी मकार निकलने के लिए बाध्य किया ! निकलने पर इसके श्रास्वरंध्र से श्रिप्त की ऐसी लप्टें निकली कि इनके तीन पुत्री—हदारव, कपिलाश्व तथा मदारव - को छोड़कर शेष सब भस्म हो गये, पर राजा कुवलाश्य के सामने वह छाधिक न टहर सका श्रीर वीर-गति को माप्त हुआ। उत्तंक ऋषि की तपस्या में विष टालने के कारण ही धुंध का वध किया गया था। हिंदू वंश पुराण के अनुसार इनके केवल १०० पुत्र थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र इदारव गद्दी पर बैठा। मार्कपदेय पुरास के घनुसार ये शत्रुजित के पुत्र थे।

कुरा-१ नम के पुत्र का नाम। इनकी माता बेदेही तथा छोटे भाई जब थे। रावण को जीतने के बाद प्रक्षि-परीण कोकर राम ने सीना को स्वीकार किया था; किन्तु बाद में लोकापवाद के भव से स्वाम दिया। यथि वे इस समय गर्भवर्ता थीं। लक्ष्मण उन्हें तमसा नदी के किनारे बार्न्साक के याध्रम के पास छोद छाये। प्राध्मम में जैसे मन्य क्रिय-पित्रण रहनी थीं बेसे ही इनके भी रहने की क्यवस्था हो गई। धावण मास की मध्य रात्रि में इनके कुर प्रीर स्व नामक दो पुत्र अस्पत्र हुन्। याहमीकि

ने उनके सव संस्कार किये तथा शख्न-शास्त्र ध्यादि की भी शिचा दी। वे दोनों सभी विद्याओं में पारंगत हो गये। इसी वीच राम ने अरवमेध यज्ञ किया। इनका छोड़ा हुन्ना यज्ञारव बाल्मीकि श्राश्रम के पास से निकला। घोड़े के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र भी लगाया हुआ था। इस घोड़े को देखकर लव ने कौत-हलवश पकड़ लिया श्रीर उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था--'एक वीराध कौसल्या तस्या पुत्रो रघृद्वहः। तेन रामेण मुक्तोसौ वाजी गृहणावित्वमं वली।' यह पढ़कर इनकी चात्रवृत्ति जागृत हो उठी श्रौर इन्होंने श्रश्य को रोक लिया। उसकी रचक सेना के सेनापति शत्रुव्न थे। दोनों में युद्ध हुआ। शत्रुघ्न के आहत होने पर जन्मण, फिर लच्मण के श्राहत होने पर भरत श्रीर भरत के श्राहत होने पर राम श्राये। किशोर बालकों के अद्भुत पराक्रम को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमह श्राया । श्रंग-प्रत्यंग शिथिल हो गये । धनुष नहीं उठा । उन्होंने इन्हें प्रेम से बुलाकर पूछा, "तुम किससे लड्के हो । धनुर्विद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुई ?" लड़कों ने पहले तो कहा, "युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुम्हें क्या मतलव ?" किन्तु बाद में अपनी माता का नाम बता दिया। फिर, बाल्मीकि की आज्ञा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया कि यही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह सब लोगों का मिलन हुआ सीता ने राम को जमा कर दिया सभी लोग ष्ट्रयोध्या गए। कुश स्रोर लव की श्रध्यचता में अरवमेध यज्ञ पूरा हुआ। बाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग कुछ दुसरी प्रकार से वर्णित है। राम के श्रश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि कुश श्रीर लव के साथ सम्मिलित हुये थे। कुश घौर लव ने बढ़े राग के साथ रामायण गाकर सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। किन्त राम ने समक लिया कि ये उन्हीं के ही श्वारमज हैं। राम ने लव को कोसल श्रीर कुश को उत्तर कोशल दे दिया । कुश ने कुशस्थली नामक नगर वसाया । दे० 'राम', 'सीता' तथा 'लव'। २. भागवत के श्रनुसार सुहोत्र राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम प्रतिनामक था। कुश वंश का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। ३. ये अजक राजा के पुत्र थे। कुशांव, अमूर्तरजस्, वसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये चारों कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक। ४. एक दैत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व मिला था। यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर उन्होंने इसके मस्तक को पृथ्वी में गाड़कर उस पर शिव-लिंग की स्थापना कर दी। तब यह शरणागत हुआ। १. विदर्भ राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम।

कुराध्वज-रथध्वज राजा के पुत्र का नाम । इनकी कन्या का नाम वेदवती था। २. हस्वरोमा जनक के किनण्ट पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक के छोटे भाई थे। मांडवी श्रीर श्रुंतकीर्ति इनकी दो कन्याएँ कम से भरत तथा शत्रुह्म को व्याही थीं। इनके बड़े भाई सीरध्वज जनक की पुत्री सीता श्रीर उमिला कम से राम श्रीर लक्षमण को व्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को जीता था। इनके राज्य का नाम सांकाश्य था जिसे इन्होंने अपने छोटे माई कुशध्वज को दे दिया था। ३. वृहस्पति के पुत्र का नाम। ४. एक प्राचीन राजा का नाम जो पूर्वजन्म में बानर था।

कुशनाम-१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र का नाम । इन्होंने महोदय नामक एक नगर की स्थापना की । २. एक मनु पुत्र का नाम ।

कुशरीर-वेदशिरस् नाम के शिवावतार के शिष्य का नाम। कुशल-एक ब्राह्मण का नाम। ये और इनकी पत्नी दोनों दुराचारी थे जिसके कारण नरक में पढ़े। पर इनके पुत्रों ने गया में पिंददान किया जिसके फल से इनका उद्धार हो गया।

कुशांच कुश (कुशिक) राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । ये चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांवी नामक नगरी की स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम गाधि था। दे० 'कुशिक'। २. उपरिचर वसु नामक राजा के पुत्र का नाम। ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे। इनका नामांतर मणिवाहन था।

कुशाय-बृहद्रथ के किनष्ठ पुत्र का नाम। इनके बढ़े भाई का नाम जरासंघ था। ये दोनों उपरिचर वसु के पौत्र थे। भागवत के ब्रनुसार इनके पुत्र का नाम ऋपभ था। कुशाल प्रशोक के पुत्र का नाम।

कुशावतं - ऋपभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम। कुशिक-विश्वामित्र के पितामह तथा गाधि के पिता का

नाम। एक समय महर्षि च्यवन को ध्यानयल से भान हुआ कि कुशिक वंश के संयोग से इनके वंश में वर्षा-संकरता का प्रवेश होकर चित्रयत्व की प्राप्ति होगी। इसे अवांछनीय समसकर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक मुनि ने गाधिराज की कन्या का पाणिग्रहण किया। इसी संवंध से महर्षि जमदिम का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशु-राम बाझण कुलोत्पन्न होते हुये भी चात्रधर्म में प्रवृत्त हुये। कुशिक महोदयपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक बार च्यवन ऋषि गये थे। कुशिक तथा उनकी खी ने यही सेवा-सुश्रूषा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला कि इनके वंश में बाह्ययत्व का प्रवेश होगा। कुशिक का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोत्पन्न मंत्रकारों के नाम भी मिलते हैं।

कुशिक ऐपार्रथि-एक सूक्तद्रप्त का नाम । कुशिक सौभट-एक सूक्तद्रप्त का नाम ।

कुशीलव - भार्वशर्मा नामक बाह्मण ताड़ी पीने के कारण ताड़ के पेड़ के रूप में जन्मा। उस ताड़ पर कुशीलव नामक एक बाह्मण सकुदुंग्च रात्तस होकर रहता था क्यों-कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। अंत में गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से उसका उद्धार हुआ।

कुशुंभ-भविष्य पुराण के श्रनुसार शक्तनी के पुत्र का नाम। कुशुमिन्-च्यास की सामशिष्य परंपरा में पोंध्यंजी के शिष्य का नाम। मुनि याज्ञश्यस् एव एपि जिल्ले समित्यम का झान भाग ये महत्त्वसम् वे शिष्य ये ग्रामके शिष्य उपवेशि सार याम्य ये ।

मुर्गानक सामानतम्- हर्गो स्वाकिष स्वामेनी ने यह साम दिया था हि स्वेतिकारी सामा (स्वेरपापन) के सोवीं को नीस्य की प्राप्त होगा।

गुर्भेट नर्पया के चंत्र में पंट नामक घटिया के साथ इतरा नाम धाया है। इस यह के चंत्र में धिभिगिर (मृति) तथा धारमर (निष्ट) नामक कमों ना उद्देग है। मुर्भाटिश-वंगिरम् गुर्भायदा एक गोत्रकार का नाम।

कुर्महीर-एक प्रति का नाम तो स्पास की परंपरा में पौष्यंजी

्षे जिल्लाधे। जन्म

मृत्य-सिन्यर तथा देवजनी के प्रश्न का नाम ।
मृत्युद्धित काठ्य एक सूक द्रष्टा का नाम ।
मृत्युद्धित काठ्य एक सूक द्रष्टा का नाम ।
मृत्युद्धि एक सामवेद्धी धुनिष का नाम ।
मुत्युद्धीय प्रश्ने ह्यां ह्यां सामवेद्धी की स्थानि के किया था जिसके फल

ंसे इन्हें चीपायों की प्रजुर सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। मुक्तु हे शाव राद्य अवणद्त के शिष्य का नाम। इनके िनिष्य का नाम भवतात था।

कुरायुर एक यह या नाम।

हुँहरें के महाभारत छुद में कौरवपणीय एक राजा का नाम ! २. परश्य तथा यह के एक पुत्र या नाम ! सुद्रुप नौर्धार देख के एक राजपुत्र का नाम ! वह जयहथ े हे भार्ट थे !

मुद्द संगित नथा श्रद्धाकी एक कन्या का नाम । सुत्यासुद्ध विश्वानित सुनि के इत्र वा नाम । सृद्ध-रम के एक सभासद का नाम । कृतकर्ष एक रद्धारा । वास्तासुर के नाथ श्रद्ध के बसंग में अपनाम के साथ इनके युद्ध का वर्णन के ।

कृताजी सभाराणीन वैजाब सक वेजनदास जी का एक नामांतर । १० 'रेजाचास'।

कुर्भ भीवयान राजा के पूत्र या नाम । इनके पुत्र का नाम - प्रदेशेन भा ।

पुर्मे-दिन्दु के जिनीय स्वतार का नाम । अजापति ने संतित-कार्य वर्ष के जिनियाप से कृषे का रूप धारण किया था। इस पर्म की पीठ वा थेग एक लाय बोजन ना था। एमें की पीठ वर मंद्रस्वार पर्वत की स्थापित उपने पर्म की समुद्र संभाव की सका था। पंजपुराल के अनुवार इसीलिये किया ने कृषे का प्रक्राय किया भू। देश प्राप्त ।

चुन् महित्रमें इति स्टाट्स एत् सम् । पूर्म दुर्गा - पट्टाइस महित्रमार्ग में में एक दिस्ति स्वीत में का १०००० साम महित्र समस्या कर्ता गर्ही । पुरास ने प्रतिक्षेत्र में द्वार होता है कि एसमें भगवान दिल्य है करते हैं पुरावकार में इंड्यूम्स सभा पट्टा क्यियों में की कि महित्र की कि प्रतिक्षित की पत्री, पान, पाम स्वीत कें कि महित्र की कि कि प्रतिक्ष में महित्र पान कर पुराव के पूर्ण साम में भनित्र में महित्र । प्रमुक्त सह वैत्कव पुराक है भी नहीं। इसमें प्रमुख रूप से शैव सिटांत ही प्रतिपादित हुए हैं छोर इसके अधिकांश भाग में शिव तथा हुगों की उपासना का ही प्रतिपादन है। इस पुराक की रचना वारहवीं शताब्दी के बाद हुई है। कृटमांड-एक देख का नाम तिसका वध विष्णु ने कार्तिक शुक्ता नवसी को किया था।

कृता-एक ऋषि का नाम । दे॰ 'वालमीकि' । ऋतंजय-१. भागवत के श्रनुसार ये वहिराज के पुत्र ये। श्रन्य पुराणों में यह धर्म तथा बृहद्राज के पुत्र कहें गये हैं। २. व्यास का नाम।

कृतंस्यती-एक शसिद्ध श्रप्सरा का नाम ।

कृत-१. जय राजा के पुत्र का नाम । २. वसुदेव श्रीर रोहिसी के सातवें पुत्र का नाम ।

कृतक-वसुदेव और मदिस के चार पुत्रों में से तृतीय का नाम।

कृतसुति-चित्रकेतु राजा की एक करोड़ खियां में से ज्येष्ठा का नाम। श्रांगिरा ऋषि की कृषा से इन्हें पुत्र हुश्रा या, जिसे इनकी सपती ने विष देकर मार डाजा। पर श्रंगिग ऋषि ने उसे पुनर्जीवत कर दिया। दे० 'चित्रकेतु'। कृतध्यज-१. दे० 'शतर्दनं। २. धर्मध्यज जनक के दो

पुत्रों में से एक का नाम ।

कृतप्रता-राजा भगदत्त के पुत्र का नाम जिसे नकुल ने

्भाग्तःयुद्ध् में मारा था । ऋतयशस् स्त्रांगिरस्−एक स्कट्टाटा का नाम ।

कृतयुग~पुरार्थों के श्रेनुसार चार युगों में से सर्वप्रथम का नाम जिसका शारंभ मृष्ट्रि के शादि से ही होता है ।

इसका ट्सरा नाम सत्वयुग है।

कृतवर्मन - १. हदीक राजा के पुत्र, एक मिसल वीर राजा।
भारतयुद्ध में एक धर्मीहिशी सेना लेकर दुर्योधन के पर्म में सिमलित हुये थे। वलराम ने रेवतक पर्वत पर एक वहुत वदा उत्सव किया था. जिसमें धांमितित होकर ये आये थे। भारत-युद्ध में भीम ने इन्हें तीन वार्यों में विद्ध किया था। दुर्योधन पन के बचे हुये तीन वीरों में से ये भी एक थे। युधिष्टिर के खद्यमेध के समय रचक सैन्य के अधिपति धर्मन के साथ ये भी थे। इनकी मृत्यु यादव वीर मान्यकी के हाथ में हुई। २. भागवत के खनुमार धनक के पुत्र का नाम। दे०। 'कृतवीयें।

कृतवार् (कृतवाय्)-शांगिरस् कृतीयत एक मंत्रद्रष्टा का

नाम् ।

कृतवीये-भागवन नथा विष्णु-पुरासा के ब्रानुसार धनकराजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। इतवीय के पुत्र का नाम प्रापृत्त था जो इतवीयं तथा सहराजुन खादि नामों से प्रसिद्ध है। धनक का नामांतर कनक भी मत्स्य प्रादि पुरासों में मिलता है। संकर्षा चतुर्ग तत के प्रभाव से इतवीर्य को सहसाजुन ऐसा ब्राप्य प्रसामी नसा प्रनाम पुत्रस्म प्राप्त हुखा था।

खनास्त्र-संहतास्य राजा के दी पुत्रों में से पहले का नाम। एक्कारण दुवला नामोतर है।

ह ति १. सेटा नहुष के एक पनिष्ट पुत्र का नाम । २. यहु-्यारा जनक के पुत्र का नाम । ये निमि के चंशक थे ।

इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं। ३. भागवत के श्रनुसार ध्यवन ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र का नाम उप-रिचर वसु था। ४. राजा वश्रु के पुत्र का नाम। इनके पिता का नाम रोमपाद तथा पुत्र का नाम उशिक था। कृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के चनुसार रौद्राश्व तथा 🗸 कृष्ण-भारतीय वाङ्मय 🕻 यह नाम सर्वाधिक पूज्य है। घृताची के पुत्र का नाम।

कृतीजस्-राजा कनक के पत्र का नाम। भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार ये धनक के पत्र थे।

कृत्तिका-१. एक नचत्र का नाम। २. प्राचेतस दच की सत्ताइस कन्याओं में से एक। ३. अग्नि नामक वसु की पत्नी का नाम। इनके पुत्र का नाम स्कंद था।

कृप-शारद्दत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से भयमीत होकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए जालवती (भागवत तथा मत्स्य पुराण के श्रनुसार उर्वशी) नामक अप्सरा को भेजा था। वह अपने उद्देश्य में अस-फल रही, किंतु ऋषि का वीर्य एक सरकंडे पर स्खलित हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। संयोगवश मृगयार्थ आये हुये शांतनु ने इन आक्तित शिशुओं को अपने साथ ले लिया और कृपापूर्वक उनका पालन किया। कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम क्रमशः कृप तथा कृपी रखा गया। कालांतर में कृप धनु-विंद्या के श्राचार्य हुये श्रीर धतराष्ट ने श्रपने पुत्रों को उक्त विद्या की शिचा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पत्र लिया श्रीर पांडव पत्त के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया। कुछ व्यक्ति-गत कारणों से इनका कर्ण से वैमनस्य हो गया था। युद्ध के भ्रनंतर कौरव पत्त के जो तीन वीर वच रहे थे उनमें एक कृपाचार्य भी थे। विष्णुपुराण के अनुसार कृप तथा कृपी सत्यष्टति की संतान थे, जो शारद्वत के पौत्र थे। कृपा-कृप की यहन का नाम। इनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, जिनसे अरवत्थामा की उत्पत्ति हुई यी। विप्णु-पुराण के अनुसार ये सत्यधित की कन्या थी जो शारहत के पौत्र थे। दे० 'कृप'।

कृपाचाय-महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध धनुर्धर का नाम । दे० 'कृप' ।

कृपी-कृपाचार्यं की बहन का नाम। दे० कृप' तथा कृपा'। कृमि-१. विष्णु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के श्रनुसार महर्षि च्यवन के पुत्र का नाम। कृत, कृतक तथा कृति इनके अन्य नामांतर हैं।

क्रश-१. ऋग्वेद के अनुसार एक सुक्तद्रष्टा का नाम, जिन्होंने यज्ञों द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया था। ये वडे सत्यवादी थे और अश्विनीकुमारों के विशेष कृपा-पात्रथे। २. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उम्र तप के कारण अत्यंत कृश रहा करते थे। ये शंग ऋषि के मित्र थे। इनका एक नामांतर 'कृशतनु' भी हैं।

कृशानु-सोमरत्तक गंधवीं में से एक का नाम जिन्हें देवा-सुर संग्राम के धनन्तर ग्रश्विनी कुमारों ने श्रव्छा किया था।

कृशाश्व−१.पाणिनि के द्यनुसार नाट्यकला के एक श्राचार्य

का नाम । दे॰ 'शिलालिन्'। २.एक ऋषि तथा मजापति का नाम जिनके साथ दत्त ने अर्चि तथा विपणा नामक अपनी दो कन्यास्रों का विवाह किया था। ३. सहदेव के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था ।

श्राज इस नाम में वैदिक, पौराणिक श्रोर ऐतिहासिक कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं। श्रत्एव कृष्ण अब केवल भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं। ऋग्वेद में इस नाम का उल्लेख हुआ है। कृप्ण श्रांगिरस एक मंत्रद्रप्टा थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है कि कृष्ण श्रागिरस् तथा कृष्णएक ही व्यक्ति के नाम नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद में सर्व प्रथम देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूप में हुआ है। विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था। कृष्ण नाम का एक श्रसुर भी हुश्रा है जिसने दस सहस्र सेना के साथ त्रिलोक में हाहाकार मचा रक्खा था। अंत में इंद्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया। एक अन्य वैदिक मंत्र में ४०००० कृप्णों के वघ का उल्लेख है। श्रन्यत्र वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृप्ण की गर्भवती स्त्रियों के वध का उन्लेख है। संभवतः श्वेतवर्ण ग्रादिम धार्यी और कृप्ण (काला) वर्ण अनार्यो के युद्ध की श्रोर इस वर्णन का संकेत है। पुराणों के श्रनुसार कृप्ण विप्णु की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके म्राठवें श्रवतार थे। महा-भारत में स्पष्टतः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृष्ण को देखते हैं। सर्व-शक्तिमान ईरवर के रूप में कृष्ण का वर्णन भगवद्गीता में मिलता है, जो निर्विवाद रूप से महाभारत में वाद को जोड़ी गई है । महाभारत के द्वितीय श्रौर तृतीय संस्करणों के मिन्न अंशों में इनकी ईश्वरीय सत्ता उत्तरोत्तर परिवर्धित होती चली गई। हरिवंश पुराण में जो वहुत वाद में महाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भाग-वत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुई। उपर्युक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संचेप में निम्नलिखित है:--इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी भी। देवकी कंस की यहन थीं और वसुदेव से इनके विवाह के समय यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के श्राठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी. इसी कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारांगार में डाल रक्खा था श्रीर जो संतान उनसे होती थी उसे चद्दान पर पट्क कर मार ढालता था। भाद्रपद कुप्णाप्टमी को, अधरात्रि के समय कारागार में ही कृत्या का जन्म हुआ। उस समय दैवयोग से सभा पहरे-दार सो गये थे। मुसलाधार चृष्टि हो रही थी। पूर्व निरचय के श्रनुसार वसुदेव सद्यःजात कृष्ण को लेकर वढ़ी हुई यमुना को पार करके वृन्दावन में यशोदा के पास रख आये श्रीर यशोदा की नवजात कन्या को लाकर देवकी की गोद में विठा दिया। प्रातः काल कंस ने ज्योंही चटान पर पटक कर उसको मार ढालना चाहा, त्यों ही वह कन्या यह कहती हुई आकाश में उड़ गई—'ग्ररे दुर्मति कंस ! तेरा मारनेवाला प्रकट हो

राया है। या प्रज्या योगगाया थी। एसके धानन्तर वंस नो शियु कृष्ण का पता घला थीर उसके दध के छिये व्ययने क्रोबारेक प्रवेश विधे। सर्वप्रथम प्रत्ना नाम की भएकी भेटी गई कि यह विपाक स्तन्य-पान करा कर गुण को समाप्त गर दे, दिन्तु यह गुद ही सारी गई। इसी मदार वागासुर, चवासुर, बृषासुर आदि राषस हुइतिम में कृष्य की मारने के लिये भेजे गये, किन्तु मभी कृत्य के द्वारा सार टाले गये। कालियनाग तथा पुरत्यापीर नामर मदोद्धत हाथी खादि का की मुख्य में यथ विया । याँस के द्वारा भेजे गये प्रसंभ, नग्द, र्राभ, पीए तथा सुरु नामक घन्य राष्ट्रस भी मारे गये । यदं होने पर कृष्ण ने घपने बढ़े भाई बलराम की मतायना से भंस के भाई सुनामन को मारा शीर जरासंध एँगें पराकर्शा राजा के सहायक होने पर भी कंस का यच हिया । तापरचात् जरासंध छोर शिशुपाल जैसे छन्य षणाजारी राजाकों को मारा । ष्रंग-पंग थादि देशों को दीत पर पाताल लोक में पंचलन नामक राज्स की मारा शीर पांचरता नामक दिव्यरांग आस विया । धर्जन की महायता में एन्होंने पांडव वन जलाने में चन्नि की सहायता की जिसमें प्रसंस होकर प्रशि ने कृष्ण की सुदर्शन चक्र कीर फीमोदकी गदा तथा प्रशुंत का गांडीव धनुष दिया । इन्होंने गांचार गरेश की कर्ना का स्वयंवर-सभा से छप-रहरा दिया और राजा को शपने रथ के पहिचे से बाँध-पर रापने यहाँ के गये । विदर्भराज भीव्यक के पुत्र रूपम के घोर विरोध करने पर भी उसकी बहन क्षिमणी के साम एन्ट्रॉने विपाद किया, जिससे प्रसुम्न, चारुवेष्ण धादि इस पुत्र तथा चारमती नाम की एक कर्या अपन्न हुई। रविमर्ता को लक्ष्मी का शवतार माना गया है। सन्य-भामा, जांबवती, सुमीला तथा लच्मणा इनकी शन्य प्रधान मिरियम् थी । कहा जाता है कि हनके १६००० कियाँ थीं। पंडरोंके साथ इनका धनिन्छ सर्वेष था। द्वीपटी के स्वयं-यर में सम्मितिन हो हर सम्यवेध-प्रतियोगिता में इन्होंने कार्तुन के पक्त में अपना निर्माय दिया। पांडवों के हस्तिनागुर में साय परते समय ये व्यतिथि के रूप में बनके यहाँ गये। तुप दिन याद प्रार्तन दास्का गये। कृष्ण ने टनका यहा रपागत रिया । यहीं कृत्य नी बहन सुभद्रा से व्यर्जन का प्रेम हो गया जीर यत्रम्म वी असरमति होने पर भी कृत की महायता से अर्तुन सुभद्रा की केवन निकल गये। पुर्वित्र के सहसूप यहाँ के समय पुरण ने जरासंघ के वेर करने दी सत्रोह दी, क्योंकि जसमेंच के कारण ही कुरा की मधुम छोदकर द्वारत जाना पढ़ा था। सीम होरा तमसंघ या या हुआ। राजस्य यज में कृत्य की सम्मानित होते देख जिल्लाच ने उनेहा प्रथमान विया। दम पर कृष्ण ने वाली घट में उसरा जिल्लीदन निया। पीरवीं चीर पीरतीं के बीच चून कीश के प्रवसर पर भी बुरण वर्षमान थे । अब सर्वनेव हारने के बाद युधि-िन हीनहीं की भी दाँक पर लगा कर हार गये, सब रुमासन द्वीरती की उसके केन गरहाक सीच लाया ची। नद्र वसंतिमा। सिनु कुण की कुला में उसकी गाड़ी हुएती पर गई कि यह दिसे नहा ने कर सहा।

पांटवों के श्रज्ञातवास के बाद शौर पारस्परिक महायुद के पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न करने की सम्मति दी थी किंतु हुर्याधन ने इनकी यात न मानी। युद्ध के पूर्व इनकी सहायता लेने के लिए पहिले फर्नुन सीर फिर दुर्योधन एक ही समय पहुँचे। कृष्ण ने एक को खपना तटम्थ म्यक्तिगत साथ, तथा दूसरे को श्रवनी सेना लेने के लिए वहा। दुर्याधन ने इनकी सेना को लेना स्वीकार किया। कृष्ण ने तब शर्जुन के शाशह से उसका सारथी होना स्वीकार किया । युद्धारभ्भ के समय युद्ध - चेत्र में घर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ श्रीर उन्होंने युद् करना धरवीकार कर दिया । यहीं पर कृटण ने धर्जुन की विरव प्रसिद्ध 'भगवत गीता' का उपदेश दिया छार उनको क्तर्य का ज्ञान कराया । सारधी-रूप से कृष्ण युद्ध में श्रर्जुन की घाषंत सहायता करते रहे । दो एक स्थानों में अनुचित रुप से भी अर्जुन की सहा यता की। जैसे, १. गुरु झोण की विस्त करने के लिए 'श्ररवत्थामा हतो' वाले शर्धसत्य के मयोग में श्रार २. भीम थार दुर्योधन के गदाबुद में-दुर्योधन के मर्भस्थल पर छाघात करने के लिए संकेत करने में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडवीं के साथ हस्तिनापुर गये और उनके अरवमेच यज्ञ में सम्मिलित हुए। तदनंतर ये द्वारका लीट गये। वहाँ इन्होंने मधपान का निषेध कर दिया। इसके बाद द्वारका में बहुत सं थपशकुन होने लगे। कृष्ण ने समस्त यादवों को समुद्र-तट पर जाकर देवताचों को प्रसच करने की खाजा दी। इन्होंने मधमान करने का एक दिन निश्चित कर दिया था। इसके फलस्वरूप मदोन्मत्त यादवों में भयानक युद हुया, जिसमें समस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रशुन्न के साथ मारे गये। बलराम इस युद्ध से खलग रहे छीर शांति के साथ एक वृष के नीचे शरीर त्याग दिया। कृषा स्वयं जरस नामक एक व्याघ के तीर से खाएत होकर दिवंगत हुये, क्योंकि भूल से इन्हें हरिए समझकर उसने इन पर तीर चला दिया था। यह समाचार पाकर अर्जुन हारका गये घीर इनका धनयेष्टि संस्कार किया । पाँच मुख्य रानियाँ इन्के साथ सती हो गईं। द्वारका समुद्र में जलमप्त हो गुई। भागवत श्रादि पुरागों में कृत्य के बाल्य तथा शीराव की कथाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हिंदी के प्रधान कवि विद्यापति, सूर, गुलसी खादि ने कृष्ण चरित सम्बन्धी कथावस्तु भागवत स्नादि पुराणों से ही मधान रूप से ली है। काव्योचित रूप देने के लिये तथा धार्मिक महत्त्व की स्थापना के लिये कृष्ण के सहत्त्व का श्रतिरंजित वर्णन भी किया गया है। सुरसागर छीर प्रेम-सागर श्रादि पुस्तकों में कृष्ण का यही श्रतिरंजित रूप हमें मिलता है। काले बाँदल के रंग का होने के कारण इनका एक नाम धनस्याम हो गया । इसी प्रकार उत्यन-र्यंघन के समय यशोदा ने इनके पेट में रस्ती यांधी थी जिसमे इनरा एक नाम दामोदर मी पहा । गोवर्षन धारण सरने के कारण इनका एक नाम गिरधारी या तुंगीश हुआ मधुरा-नियास के समय जरामंघ स्वीर कानग्यन नामरा एक यित्रेणी के धाकमता का वर्षान भी मिलता है। काव-

यवन को करूपना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गौरव रचा के लिये की है। कृष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने वाली घटनाओं में राघा की उद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक है। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा संभवतः ग्राभीरों की वनदेवी श्रीर गोपाल बाल देव थे। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम वसवैवर्त पुराण में हुआ है। (दे॰ राधा) यही भावना जयदेव, विद्यापित से त्राती हुई हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई। भागवत में गोपी-कृत्या के प्रेम का उल्लेख है। साथ ही उसमें एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख है। है। 'भ्रमरगीत' की निर्गुंश-सगुरा-विवाद की उद्भावना हिंदी साहित्य के कवियों की मौलिकता है। विष्यु पुराण के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये। एक सफ़ेद और दसरा काला । ये दोनों केश कम से रोहिणी तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। रवेत केश से बल-राम श्रीर काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुई। केश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'केशव' पड़ा। कृत्या पांडवों के फुफेरे भाई भी कहे गये हैं। मतान्तर से कृष्ण और श्रर्जुन नरनारायणा के श्रवतार माने गये हैं। जैकोबी तथा भंडारकर त्रादि विद्वानों की धारण है कि कृष्ण नाम 'क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यह धारगा त्रव त्रसत्य सिद्ध की जा चुकी है। २. दे० सहस्रार्जुन। ३. कद्र-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. हर्विधान राजा के एक पुत्र का नाम । १. सिंधुक के एक भाई का नाम। ६. एक ऋषिका नाम। ७. शुक्राचार्य के चार पुत्रों में से एक नाम।

कृष्ण त्र्याग्नेय-ब्रायुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले एक महर्षि का नाम। चरक-संहिता के श्रनुसार इन्होंने ही सर्वप्रथम श्रमिवंश भंड, तथा हारित श्रादि छः शिष्यों

को आयुर्वेद की शिचा दी।

कृष्णकर्णामृत-विल्वमंगल सूरदास रचित एक वैष्णव अंथ का नाम जिसमें श्रीकृष्ण तथा व्रजवधुओं के पार-स्परिक प्रेम तथा रसकेलि श्रादि का वर्णन है। दे० 'विल्व मंगल'।

कृष्णिकर-एक प्रसिद्ध वैज्याव भक्त जो संभवतः चैतन्य महाम्भु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे।

कृऽ्गा चैतन्य–इनका वास्तविक नाम निमाई था । दे∙ 'चैतन्य' ।

कृष्ण् जीवन–एक मसिद्ध हरिभक्त तथा कथा वाचक।

कृष्णदत्त लौहित्य-ये और कृष्ण कान्त लौहित्य रयाम जयंत लौहित्य के शिष्य थे। दे० 'त्रिवेद'।

कृष्णदास-१. स्वर्णकार जाति के एक मण्यकालीन वैश्णव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे। भक्तमाल के श्रनुसार स्वयं कृष्ण ने श्रपना नृपुर निकाल कर इन्हें पहनाया था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णाव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. सनातन नामक एक विख्यात वैश्याव श्राचार्य के शिष्य जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे। नारायण भट्ट नामक इनके एक भट्ट शिष्य मो मिसद वैश्याव भक्त थे। कृष्णदास जी मद्नमोहन विग्रह के उपासक थे। ४. एक प्रसिद्ध वैज्याव भक्त जिन्होंने रासपंचाध्यायी गोवर्धनचरित्र तथा भगवद्भोजन-विधि नामक तीन श्रन्थों की रचना की थी।

कृष्णदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम । ये श्रतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि एक वार अपनी कुटी के सामने श्राये हुए एक बाघ को इन्होंने अपने शरीर का मांस काट-काटकर खिलाया था । ये वाल बहाचारी थे श्रीर परोपकार में दूसरे दधीचि माने जाते थे ।

कृष्ण द्वैपायन-दे॰ 'न्यास'।

कृष्णघृतिसात्यिकि सत्यश्रवा के शिष्य का नाम।

कृष्ण पराशर-पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम। कार्प्णायन, कपिस्नाव, काकेयस्थ, श्रंतःथाति तथा पुष्कर इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋपियों के नाम हैं।

कुष्णिमश्र—संस्कृत के मसिद्ध पंडित (१०४२ ई०) तथा कवि । ये चंदेल-राजा कीर्तिवर्मा के सभा पंडित थे । इन्होंने 'प्रवंध-चंद्रोदय' नामक नाटक लिखा था ।

कृष्णहारित-एक प्रसिद्ध श्राचार्य जिन्होंने श्रपने शिप्यों को वाग्देवता संबंधी उपासना के एक प्रकार की शिचा दी थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके का-रण विकलांग हो गये पर प्रयत्न करके श्रपने शरीर को पुनः ठीक कर लिया।

केकय-एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नाम।
रामायणा के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरिवज
अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद
है। एक मत के अनुसार इनका नाम धृष्ट्रकेतु था और यह
कृष्णा के रवसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में
भाग लिया था। दशरथ की प्रिय पत्नी तया भरतमाता
कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी अरवकेतु की
पुत्री थीं।

केतव वायु पुराण के श्रनुसार न्यास की शिष्य परंपरा ्में शाकपूर्ण स्थविर के एक शिष्य का नाम।

केत्-१. नवग्रहों में से एक ग्रह। इसके रथ को लाख के रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को प्रसित करता है। मर्तातर से यह एक दैत्य का नाम है, जिसके धड़ मात्र है। समुद्व-मंथन के बाद सव देवता श्रमृतपान करने के लिये वैठे। यह भी श्रमरत्व की इच्छा से देवताओं की पंक्ति में देवता-वेप में वैठ गया। पर सूर्य श्रीर चंद्र ने इसे पहचान लिया श्रीर इसके रहस्य को खोल दिया। तत्काल विप्णु ने इसका सिर काट दिया, किंतु श्रमृत इसके गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके सिर और घड़ ग्रह्मग-श्रह्मग श्रमर हो गये। मस्तक का नाम राहु पदा श्रीर घइ का नाम केतु । सूर्य श्रीर चंद्र से अपना वैर चुकाने के लिए राहु और केतु सूर्य, चंद्रमा को श्रसित करते हैं। ज्योतिय में ये पाय-श्रह माने गये हैं। विशोवटी गणना के अनुसार केतु की दशा का फल सात वर्ष तक रहता है। केतु की दशा के पहिले ब्रुध चौर उसके बाद शुक्र को दशा श्वाती है। केंत्र की माता का नाम सिहिका था। मतांतर से यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था। २. ऋ समदेव तथा जयंती के १०० पुत्रों में

एक। ३. यह तामस मनु के एक पुत्र थे। नामांतर से यह तपोधन भी कहे गये हैं। ४. वत्या ने श्रपनी मजा की यत्यधिक यृद्धि होते देख मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न की । उससे असंख्य प्रजा का संहार होते देखकर वह राने लगी। उसके श्रांसुओं से हज़ारों रोग पैदा हुये। फिर उन्होंने तर्प किया जिससे उनको यह वर मिला कि इस नाग से उनका कोई पाप न लगेगा। इस श्रारवासन से उन्होंने एक लम्बी साँस ली जिससे केंतु उत्पन्न हुया। इसके एक शिष्य था जो धूमकेतु के नाम से मसिद्ध है।

केत् धारनेय-एक स्कद्धा का नाम । केर्नुमत्-१. घन्यतरि के एक पुत्रका नाम । इनके एक पुत्र का नाम भीमरय उपनाम भीम था। २. एककुब्य नामक

प्रसिद्ध व्याध का पुत्र । यह निवध देश का राजा था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पत्र से खदा श्रीर भीम के

द्वारा मारा गया। ३. भागवत के श्रवुसार श्रंवरीय के एक पुत्र का नाम। केतुसर्ना∽सुमाली राक्स की खी, रावण की मातामही का

केतुमात-यदीध राजा केनी पुत्रों में से कनि ट का नाम। इनकी माता का नाम उपचिति तथा खो का नाम देव-

पीति था जो मेरु की कन्या थी । फतुबसन्-तिर्गत राजा सूर्यवर्मा के भाई का नाम । इन्हें धर्जुन ने मारा था ।

केदार एक राजवि का नाम।

केदारा-संगीत-राख के अनुसार एक राग का नाम। भरत मत् से यह मेब राग का चीथा पुत्र है । प्रचलित केंद्रारा रात्रि के वृसरे प्रवर का एक श्रुतिमधुर राग है जो कल्याण टाट के घंतर्गत गापा जाता है। पहले यह राग विलावन टाट के ही पाँदर था। इसमें विनायन का मुख्य श्रंग-

ग म रे सा - अब भी अयुक्त होना है और गुंधार का मयोग विकृत प्रथया दुर्वन रूप में किया जाता है। पहले के शुद्ध मध्यम् स्वरं माधुर्यं के लिये मध्यम में लगाये जाने लगे और यह गग बिलावल से कृज्याण सेल से गाया जाने लगा। यह संत्र, धुवद नथा विलंबित स्वाल नीतीं के बप्युक्त है। बीरस्य प्रधान दोने के कारण दुमरी,

रापा चादि छुद भक्ति का गायन इस सग में असंभव है। ऐहारा राग के कुद्र लोक्षिय रूप भी प्रचलित हैं जिनमें भवपर नाम महुद्दा केंद्राना सुगव हैं। फेर्स्सरेयर शिव के एक जबतार का नाम । नर-नारायण इन्हें पृथ्या पर लाये थे। काशी में इनके नाम से पुक

भार है। केंग्रा-६ वज्यपंगियां गोत्रकारी का नाम । २. द्विणी

भारत में एक प्रांत कर नाम। पेलि-मध्यान ए पुत्र का नाम।

फेन्ट निया राज में की उपानि जो साजकत सामारण-सपा वर्षत का कीवह है। दे० 'सह'।

पैक्तिन सम्बद्धा के प्यक्त नाम।

के प्रत्यास एक मन्द्रमानीत वैशाद भाग जो निवा मुति द्वारा में किया करते थे। युबदे हीने के कारण

इनका एक नामांतर 'कृवा जी' भी था। एक बार कर चुकाने के लिये महाजनों का कुर्या इन्हें श्रकेंत्रे के पड़ा जिसमें उपर से मिटी गिरने के कारण ये सकी कितु जब एक महीने बाद मिटी हटाई गई तो सहन करते हुये ये जीवित निकले । ऋयोध्या के लक्ष्मण हिन्हों संस्थापक यही माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकारें इनकी महिमा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं।

केवलराम-नाभाजी के अनुसार एक योग्य वैक्षार जिनके संसर्ग से अनेक नास्तिक भी हरिभक हो गरं। घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना इनका। का कार्य था।

केवलवहि-भागवत के घनुसार खंत्रक के केशरि श्रोरस-ऋचराज जांववान का एक पर्याय । 'जॉबवान' ।

केशव-१.नाभादास जी के अनुसार एक अवन वैप्राव भक्त। २. कृष्ण का एक पर्याय। दे० 'कृष्ण'। केश्व (लहेरा)-नाभा जी के अनुसार एक वृष्णव • थौर स्त्रामी सुरसुपनंद के शिष्य।

केशव दंडवती-नाभा जी के अनुसार 'मथुरा मंडने' विशिष्ट भक्त तथा वैष्णव भक्ति-प्रचारक। अपना अभि समय कृष्ण को इंडवत करने में ही विताने के का इन्हें "केशवदंडवती" कहा जाता था। केशवदास-२. नाभा जी के श्रवुसार एक 🕟 कार्

वेष्णव भक्त।

केरावभट्ट-नाभादास जी के श्रनुसार एक सध्ययुर्व वैष्णाय भक्त जिसका शास्त्रार्थ श्री 'चैतन्यमदामसु' से छ था। शाखार्थ में पराजित होने से ये बहुत हुखी थे, रि देवी ने इन्हें स्वम दिया कि तुमको हरानेवाले साप कृत्या के अवतार हैं। तब से ये कृत्या के अनन्य भक्त । गए। यह मसिद्ध है कि मधुरा के विश्राम घाट पर वर

के काजी और स्वेदार के कुचक से वहाँ पहुँचने या

हिंदुयों की सुन्नत कर ली जाती थी, किंतु इनके नमा मे यह श्रत्याचार यंद हो गया। केरिाध्वज-कृतध्वन श्रयवा कीर्तिध्वन के पुत्र का नाम। इनके पुत्र को नाम भानुमत् जनक और चचेरे सह का नाम खाँडिक्य था । खाँछिक्य धार्मिक तत्वज्ञान ५ विशेषज्ञ थे। प्रतियोगिता के कारण दोनों में धैमनस् हो गया, जिनके फतस्यस्य केशिध्वज ने खाँडिक्य की

निकाल दिया । किंतु एक कठिन समस्या के सुलकाने हैं

निये किर उन्हें युनवाया गया । इसके पुरस्कार-स्ट्रास केतिब्दज ने स्वाडिक्य को श्रज्ञान का यथार्थ स्वरूप यसला कर्योग थीर तत्त्रज्ञान की शिवा दी। 'गांदिक्य'। केशिन् (केशी)-१. कंग की आज्ञा से घोड़े का रूग भारमा कर कृत्या पर श्राक्रमम् करने वाले एक राम्स <del>ग</del>

नाम जो कृत्यों द्वारा मारा गया। २. कश्यप तथा दः के एक पुत्र का नाम । मजापति को देवसेना और देप सेना नाम की दो कन्यायों में से दूसरी का भार इसके

समर्पिन किया गया था। इसने इंद्र से युद्ध किया था।

एक राजा का नाम। ३. यह उच्चैःश्रवा कौरटोप के भातिनेय थे। नामांतर से इन्हें दालय भी कहते हैं। हिशान सात्यकाम-इन्होंने केशिन दार्म्य से सप्तपदा शाकृटी नामक मंत्र की शिचा ली थी। ंशिनी-१.एक अप्सरा, जो कश्यप तथा प्राधा की कन्या वि । २. राजा सगर की दो खियों में से एक का नाम । शेंग्या, भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं। ३. सुहोत्रपुत्र प्राजमीद की तीन खियों में से एक का नाम। हजन्ह, जन तथा रुपिन इनके तीन पुत्र थे। ४. रावण की माता, विश्रवा ऋषि की एक पत्नी का नाम। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीपए इनके तीन पुत्र थे। नामांतर क्तेसकी । दे॰ 'केकसी' । ४. एक श्रसाधारण लावरयवती राजकन्या का नाम । इसने अपना स्वयंवर म्ह्वयं किया था, जिसमें ग्रंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा तथा प्रह्लाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे। दोनों में कौन .श्रेष्ठ है, इस पर विवाद छिड़ा । दोनों ने श्रपने शाणों की बाज़ी लगाई। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय धर्मात्मा ह्लाद के उपर छोड़ दिया गया। उन्होंने सुधन्या का पंच लिया। इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी। केशिनी ने विरो-चन को पति रूप वररा किया । ६. नल द्वारा परित्यक्ता होने के बाद दमयंती की एक दूती का नाम। शी-१. कृष्ण को मारने के लिए अत्याचारी कंस द्वारा

भेजे हुए एक राचस का नाम जो एक वृहदाकार अरव का रूप धारण कर व्रजवासियों की गायों को मार कर खा जाता था । इसके भय से गोपों का गाय चराना वंद हो गया था। त्रांत में कृष्ण ने उसका वध करके व्रजवा-सियों को उसके श्रातंक से मुक्त किया। २. नाभा जी के श्रनुसार एक मध्यकालीन हरिभक्ति परायणा महिला।

हेसरी-एक वीर वानर का नाम जो खंजनी के पति थे श्रीर गोकर्ण नामक पर्वत पर रहते थे। शंवसादन नामक एक घ्रसुर ऋपियों को सताया करता था। इन्होंने ऋपि की त्राज्ञा से युद्ध करके उसका वध किया। इससे संतुष्ट हो ऋपि ने आशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक्त तथा श्रति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान)

की उत्पत्ति हुई।

केंसि(केसी)-एक दैत्य, कंस का चनुचर । यह कंस की आज्ञा से एक अरव का रूप बना कर कृष्ण का बध करने के लिए वृदावन गया था श्रपनी लातों के श्राघात से इसने वहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष कप्ट दिया था। कृप्ण ने यह देखकर उसके पिछले पैर पकड़ कर उसे चार सौ हाथ दूर फेंक दिया था, जिससे यह फुछ देर के लिए मूर्छित हो गया था। सचेत होने पर उसने फिर कृप्ण से युद्ध किया था, जिसमें कृप्ण ने उसके मुख में अपना हाथ डाल कर उसका वध कर डाला था। है क्य-केक्य देश (वर्तमान कारमीर) के एक प्राचीन राजा जो कोसलेश दशरथ के समकालीन थे । उनकी कन्या कैकेयी (जो स्ंदरता में श्रद्वितीय थी) का विवाह दशरथ के साथ हुया था। ये उनकी प्रिय सहिपी और भरत की जननी थीं।

कैकयसुता-दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी का नामांतर। दे० 'कैकेयी'।

कैंकसी-सुमाली राचस की कन्या का नाम जो विश्रवा ऋषि को पत्नी थी श्रीर जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीपण तथा सुर्पण्ला ये चार संतानें हुई थीं । सुमाली कुवेर से ईर्प्या करता था। इसी से उसकी यह इच्छा थी कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐश्वर्थ में क्वेर का दर्प चर्गा करे। अन्य राचसों के विवाहेच्छुक होने पर भी सुमाली ने इसी उद्देश्य से कैकसी का विवाह स्थगित रक्खा था। अंत में जब कैकसी की यौवनावस्था ढलने लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौंप दिया। दे० 'केशिनी' (४)।

कैकेयी-महाराज कैकय की पुत्री तथा दशरथ की तृतीय रानी का नाम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये अपने समय में सुन्दरता में ऋद्वितीय थीं । इनके गर्भ से भरत की उत्पत्ति हुई थी। एक बार देवासुर संग्राम में त्राहत हुए दशरय की इन्होंने बड़ी सेवा-शुश्रूपा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशर्थ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। राम के राज्याभिपेक का अवसर निकट आने पर इन्होंने अपनी मंथरा नामक एक दासी के वहकावे में श्राकर राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास श्रीर भरत के लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप में माँग लिया। दशरथ ने प्राण देकर वचन पूरा किया। राम स्वयं सहर्ष वन चले गये और भरत ने भी चौदह वर्ष राम की उपा-सना में विता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को सौंप दिया । दे० 'राम' तथा 'दशरय' ।

कैटभ-मधु नामक दैत्य का भाई। विष्णु जब एकार्णव में में सोते थे, उनके कर्णामूल से कई यलवान असुर निकले, जिनमें एक का नाम कैटभ था। मार्क एडेय पुराण के अनुसार विष्णु से इन दोनों का ४००० वर्षों तक युद्ध होता रहा। अंत में महामाया इनके गले में बैठ गई श्रीर विष्णु ने इनसे ही वरदान पाकर इन्हें मार डाला। हरिवंश के श्रनुसार बहा ने मिटी के दो खिलौने वनाये। वाद में ब्रह्मा के ऋादेश से उनमें वायु ने मवेश

किया श्रीर वे दोनों वलवान श्रसुर हो गये।

केंतव-शकुनि के एक पुत्र का नाम । नामांतर 'उलूक' । कैरात (कैराति)-कश्यप तथा अंगिरा-कुलोत्पन्न गोत्रकारों का नाम।

कैलास-हिमालय स्थित एक पर्वतश्चंग का नाम जो शिव तथा कुवेर का निवास-स्थान माना जाता है।

कैलासक-एक सर्प का नाम ।

कोक-सत्रासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम। कोचरस-एक प्रसिद्ध राजा जिनकी छी का नाम सुप्रज्ञा था । ये नियम से एकादशी व्रत करती हुई रात्रि जाग-रण किया करती थीं । पूर्व जन्म की ये वेरया थी । इसी के पुरुय-प्रताप से कोचरस ने राजवंश में जन्म प्रहरा किया। एक दिन एकादशी को यह वात किसी बाह्मण को सुनाया, सुनकर वह भी ब्रत करने लगा श्रीर इसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई।

कोटरक-एक प्रसिद्ध श्रष्टकुंडली महासर्प।

Ys ] र्कट्रमत्मपु नामर देण के खनुत का नाम जिसका वर्ष शिलु में रिया था। देव 'मधु'। फ़ीटरा-पार्वनी का बाहमावतार । बाखासुर की माता । लिता के उद्यार के लिये जब कुला चीर वाल में सुद एका और एका ने प्रयमा चक्र उद्यया उस समय नान होरर यह हुए हैं सम्बुध दीवी थी। कीट गुजन (कीटकुरन्) -यनिष्ट कुनोसक ऋषिगण का माग्दिक गाम । कोटिक (बोटिकास्य) नमूख के पुत्र का नाम । जयद्व के काने में इसने हीक्डी को सताया था। भारत युद्ध में भीम ने इसरा यथ किया। कोटिश-एक महारथी का नाम। कीपयप-एक गोबकार ऋषि का नाम । फोपबेटा-पाँडय-सभा के एक गरिप का नाम। कोमलक-गजा जनमेजय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित होने पाले एक सर्प का नाम ! फीलास्र-एक देख या नाम । इसका वध कहोड ऋषि ने मरायाँ था। पदौद्ध के पिता पिष्पलाद अब तपरचर्या में प्तानम्य थे, उस समय इसने उन्हें कष्ट दिया था। फीलाहल-समानर के एक पुत्र का नाम । कोमल् -भारतवर्षं का एक प्राचीन विस्तृत जनपद् । र्झाहि रामायण के घनुतार इसकी स्थिति सरयू नदी के त्तर पर भी और धयोष्या इसकी राजधानी थी। इससे वर्तमान प्रयथ प्रदेश का योध होता है । महाभारत तथा रचुवंश में इसे 'उत्तर कोसल' कहा गया है। सु-प्रसिद्ध कीनी परिवाजक हुनक्यांग के अनुसार कोसल राज्य यालिया के उत्तर-परिचम लगभग १८०० 'लि' (देद सी काँत) के शंतर पर था। इसका परिमाण २००० लि धीर राजधानी का परिमाण लगभग ४० लिथा। यह मारों फोर पहाए घीर जंगलों से घिरा था घीर इसके द्षिण में लगभग ६०० 'लि' पर यांध्र राज्य था । उसके यर्गनों से यह भी विदिन होता है कि उक्त प्रदेश के गणानीन राजा का नाम सदयह (सातवाहन ?) था। उसरे पीर्दे यह विस्तृत जनपद हैंद्रय वंशी चिश्रयों के हाथ में पता गया। विष्युरुगण के घनुसार प्राचीन काल में देवरित नाम का लोई बीर गजा इस पर शासन करता भा। मूर्वदेशियों का यह प्रधान केंद्र था। कासला-गोमल देश की राजधानी प्रयोध्या का एक गामीतर। दे॰ 'सपीष्या'। फोनली-एर समिती या नाम । इसमें अपम नहीं फाइल उराम की शिया परंपम में सोगती के शिष्य का राम यो उनमेरप के नागपण में सम्मिलित हुए थे। भीतुनींड-उत्तम मन्येतर में सप्तर्वियों में से एक । फीटरय-एर विदेव धानापं का नाम जिन्होंने धनुरोपा-मना तथा भएर महा संबंधी साहायप का मनार किया भीडन्य देश 'नामाय'।

पीर्त त्य-प्रतिद चार्पाय जो एक मृत्यार थे । दिस्हय के

मिएत्या की तियू गर्यम हाला में इनहा उण्लेख है।

२. शांडिल्य ऋषि के शिष्य का नाम। इनके शिष कीशिक थे। हे॰ 'विद्मिन्'। ३. क् हिन फुलोसप्प एक प्रवार्षि का नाम जो युधिष्टिर के श्रारवमेधयज्ञ में सिमा लित हुये थे। कौराकुरस्थ-एक ऋषि का नाम। कीरणाप-एक सर्व का नाम। कोत्स-१. निरुक्तकार यास्क के पूर्व, महित्य ऋषि के शिष्य। इनके शिष्य मारखब्य थे। यह वेद को निरर्थक श्रीर बागाणों को कपोलकल्पित व्याख्या मानते थे। इनके इम मत का खंडन यास्क ने किया था। २. विरवामित्र के शिष्य का नाम जिन्होंने रघु से चौदह कोटि स्वर्णमुदा लेकर गुरु दक्षिणा दी थी। ३. रघुवंश में वटतंतु शिष्य कौन्म का उल्लेख है। ४. एक ब्रह्मिप जिन्हें राजा भगी। र्थ ने श्रपनी कन्या इंसी समर्पित की थी। कीथुमिन्-१. दिरण्यनाभ नामक बाह्मण के शिष्य का नाम। ये एक बार जनक के खाश्रम में गये, जहाँ वाह्मणी श्रीर पंढितों से इनका विसी वात पर विवाद हो गया। मुद हो इन्होंने एक बात्मण की हत्या कर ढाली। इस पाप से इन्हें महारोग श्रीर कुष्ट हो गया । सव तीयों में घृमने पर भी यह पाप से मुक्त न हुये। श्रंत में श्रपने पिता के परामर्श से स्नाव्य नामक सूत्र का सूर्योदय के समय जप तथा पुराण-श्रवण से इनका उद्धार हुआ। २. सामवेद की एक शाखा का नाम। इस वेद की अब दो ही शाखायें उपलब्ध हैं—एक कीथ्रमी श्रीर दूसरी कारावायन । कोपथेय-उच्चेःश्रवा का पैतृक नाम । कीरव-कुरु के वंशजों की सम्मिलित संज्ञा । किनु वास्तव में धतराष्ट्र के सौ पुत्रों के लिए ही इस राज्य का प्रयोग होता है। धतराष्ट्र श्रीर पांद्व क्रमशः श्रंविका श्रीर श्रंबा-लिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की पितयाँ थीं। इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का श्रीरस पुत्र माना जाता है। धतराष्ट्र के दुर्योधन श्रादि सौ पुत्र हुए जो कीरव कहलाए और पांडु के युधिष्टिर ग्रादि पाँच पुत्र हुए जो पांडव कहलाए । इनमें परस्पर कुरुलेब्र का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुत्या । दे० 'सत्यवती', 'व्यास', 'कुन्' थीर 'पांद'। कॅरिव्य-१. एक कीरव राजा का नाम । ये परीचित के समय में स्त्री-सुख़ में रत हो, जीवन व्यतीत करते थे। राजा बाल्टिक प्रातिपीय ने इन्हें कीरल्य कहा है। २. एरायन कुकोरपन्न एक नाग का नाम। यह उल्पीका पिता था। क्लायन-यसिष्ट कुनोत्पन्न एक ऋषि का नाम। फोलिनर-एक दास का नाम। यह कुलिनर का पुत्र था। श्यनंद में इसका उन्लेख हुआ है। कीशल-इस नाम के राजा के वंश का नाम। ये सात्य। कीरान्य-१. इस नाम के कई ऋषि हो गये हैं। ये गोत्र-कार थे। २. सुरुमें नामक बात्मण के शिष्य का नाम, जिन्होंने सामवेद का खप्ययन किया था। ३. विष्पनाद

के निष्य का नाम। ये चारवतापन कुन के थे।

फोराल्या-दे० 'काराव्य' ।

कौशिक-१. दे॰ 'विश्वामित्र'। २. कौडिन्य के शिष्य का नाम । यह एक शाखा प्रवर्तक ऋषि थे । अथर्ववेद के गृह-सूत्रों के रचयिता भी यही थे। कौशिकस्मृति तथा कौशिक गृहसूत्र का उल्लेख हेमादि ने परिशेप खंड में किया है। ३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम। ४. एक गायक का नाम। ये सिवा विष्णु के श्रीर किसी का गुणगान नहीं करते थे। ४. एक राजा जिनकी स्त्री का नाम विशाला था। ६. प्रतिप्ठान नगरी के एक बाह्मण का नाम जो कुष्ट रोगी श्रोर वेश्यागामी थे । इनकी स्त्री श्रादशँ पति-व्रता थी। एक बार अपनी स्त्री के कंधे पर चड़कर ये वेश्या के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडन्य ऋपि को धक्का लग गया। रुप्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सूर्योदय तक इसकी मृत्यु हो जायगी, किंतु स्त्री के पातिवत के प्रभाव के कारण सूर्योदय रुक गया। तब देवताओं ने इन्हें संतुष्ट किया और इनके पति को रोग मुक्त कर दिया। ७. इंद का एक पर्याय।

कौशिकपति-एक आचार्य का नाम। ये कौशिक के शिष्य थे। इनके शिष्य वैजयायन तथा सायकायन थे। कौशिकी-जमद्भि की माता सत्यवती का नामांतर।

कौशिल्य-सामवेदी श्रुतीर्ष का नाम । कौशिलिक-एक स्मिष्ट का नाम । बन्ही

कौशिविक-एक ऋषि का नाम । इन्होंने बकुलासंगम पर ्ईश्वरावराधन किया था ।

कौशीति-एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी का नाम ।

कौपार ब-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नाम कुपार तथा माता का नाम मित्रा था। इसी कारण इनका दूसरा नाम मैत्रेय भी है। भक्तमाल के अनुसार जब श्री कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को जान भक्ति का उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उप-स्थित थे। इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी हुए श्रीर उनके विरह में उद्धव जी वद्रिकाश्रम चले गये श्रीर विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार इन्हीं पर छोद गये जिसका इन्होंने भली-भाँति निर्वाह

कोषी—१. एक प्रसिद्ध ऋषि तथा आचार्य का नाम। इनके नाम से प्रसिद्ध शाह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यापन, श्रोत तथा गृहसूत्र आदि अनेक यंथ उपलब्ध हैं। कौषी-तिक तथा कौषीतकेय कहोड ऋषि का पैतृक नाम है। लुंशाकिष नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिष्यों को शाप दिया था। सर्वेजित इनके एक शिष्य थे। २. ऋग्वेद की एक शाखा का नाम। यहीं ऋग्वेद के शाह्मण के नाम से

भी मसिद्ध है।

कौसल्या—कोसल देश के राजा भानुमान की कन्या तथा दशरथ की पटरानी का नाम। स्त्री धन के रूप में एक सहस्र गाँव इन्हें मिले थे। रामचंद्र इन्हीं के पुत्र थे। इनकी सपत्नी भरत-माता कैकेयी को राजा श्राधिक प्यार करते थे। उन्हीं के कहने से राज्याधिकारी राम को चौदह वर्ष का वनवास हुशा था। कौसल्या श्रादर्श पत्नी तथा श्रादर्श माता थीं। कैकेयी से कई वार श्रपमानित होने पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं रक्खा था श्रीर कैकेयी के प्रति वचनयद्ध पति के प्रति भी उदासीन नहीं हुईं। २.काशिराज की एक कन्या श्रंविका का नाम। ३. कृष्ण के पिता वसुदेव की एक पत्नी का नाम। ४. पुरुराज की पत्नी का नाम। ४. जनमेजय की माता का नाम। ६.सत्यवान की पत्नी का नाम। ७. सात्वतों की माता का नाम।

कौशस्या था।

कौसि-भृगु कुलोलन एक गोत्रकार का नाम।

कौसिक-दे॰ 'विश्वामित्र'।

कंचु आंगिरस्-सामवेद के द्रष्टा ऋषि का नाम।

कतुं-१.स्वायंभुवे मन्वंतर में ब्रह्म के एक मानस पुत्रका नाम जो सप्तिषियों में से एक हैं। इनकी खी का नाम संतित या जो दच प्रजापित की एक कन्या थीं। इनके वालखिल्य नाम के साठ इजार पुत्र हुए थे। ये सव उर्ध्वरेता ब्रह्म चारी थे, अतः इनका वंश नहीं चला। भागवत के अनुसार कर्दम प्रजापित की नौ कन्याओं में से क्रिया इनकी श्री शिं जिन्होंने साठ सहस्त्र वालखिल्यों को जन्म दिया। विष्णु पुराण के अनुसार सत्रति नाम की खी से इनको वालखिल्य नामक साठ सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए। २. एक चित्रय। ३. एक राचस जिसकी खी वैश्वानर की कन्या इयशिरा थी। ४. पर्जन्य नामक एक यच जो फाल्गुन मास में सूर्य की परिक्रमा किया करता है। ४. कृष्ण और जांबवती से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

क्रतुस्मृति-श्रप्टादश स्मृतियों में से एक जो इस समय श्रप्राप्य है। इसके रचियता क्रतु ऋषि माने जाते हैं।

दे० 'ऋतु'।

क्रथं—१. एक प्राचीन राजा जो शिलिमान नामक पर्वत पर रहते थे। इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पत्त लिया था। २. विदर्भ राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम। इनके पुत्र का नाम कुंति श्रथवा कृति था। भविष्य पुराण में इनका नाम काथ है।

क्रथनं - अमृत की रहा करनेवाले एक देवता का नाम ।
क्रिया - स्वायंभुव मन्वंतर में दृत्त प्रजापित की एक कन्या
का नाम । ये धर्मऋषि की पत्नी थीं । इनके पुत्र का नाम
योग था। इन्होंने साठ सहस्र वालखिल्य नामक ऋषियों
को जन्म दिया। मतांतर से यह कर्दम प्रजापित की एक
कन्या थीं और क्रतुको व्याही थीं । यही वालखिल्यों की
जननी थीं।

क्रैंच्य पांचाल−क्रिवी के राजा का नाम । इन्होंने श्ररवमेब यज्ञ किया था । दे० 'क्रिवि' ।

कोध-१. यह वहा की मृकुटी से उत्पन्न हुआ था। एक समय जब जमदिम ऋषि श्राद्ध कर रहे थे, उनके आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से बनाई खीर को सर्प का रूप धारण करके पी लिया। पर इससे ऋषि कुद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह कोध है। इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ और बोला, 'में तो जानता था कि सभी भागंव कोधी होते हैं। आप मुक्ते चमा कर अभयदान दें।' जमदिन ने अभय-दान देकर चमा तो कर दिया, पर जिन पितरों के अंश की खीर वह पी गया था, उनके शाप से इसे नकुन की योनि प्राप्त हुई। पिनमें को संगुष्ट करके इसने शाप इस सर्वाहार पुना। उन्होंने कहा कि जब धर्मसभा में हुन्य के पास प्रिगृति माताण जायमा तब तुन्हारी शुनि होगी। २. प्रत्यप तथा फान्या के एक पुत्र का नाम। होगिदान-मीष्य के सनुसार शाक्यवर्षन के पुत्र का नाम।

फ्रोपन-१, पीनिक ध्यपि केसात पुत्रों में से एकका नाम । ्र. श्रपुत राता के पुत्र का नाम । इनके पुत्र देवातिथि

द्रीभयश्च-मद्रयप तथा क्रोधा (क्षीचवशा) के ज्येष्ठ पुत्र मा नाम । क्षीधा के नभी पुत्र 'क्षोघवश' इस सामान्य नाम में प्रसित्त थे । इनके वंशजों का भी यही नाम था । इनके पंत्राचों में से एक को तुपेर ने सीगंधिक नाम के मंगेवर की रणा का भार सींपा था । इसी सरीयर में मीगंधक नामर कमल लेने एक यार भीम क्षाये थे जिसके पारण भीम से इसका युद्ध हुआ छोर यह मारा गया । २. महातल वासी एक मर्थ का नाम । यह कह का यंगत था । २. इन्द्रपति राइस का एक अनुचर । याः चत्रय विका में पद्ध था । यह राम-रावण-युद्ध में घरण द्रीकर युद्ध करता था, पर विभीषण ने वानरों को इसे हिराया, जिसके बानरों ने इसे मार दाला । कोश्ययशा-दे० 'क्षोधा' ।

क्तीभराजु –करपप तथा काला के एक पुत्र का नाम । क्रोभर्तुना–१. करपप तथा काला के एक पुत्र का नाम । ्र. परियमणीय एक रथी का नाम ।

क्रीभी-दुष प्रजापति की एक कन्या तथा करयप की एक पूर्ण । इनके पुत्र तथा बंदान 'क्रोधवदा' नाम से प्रसिद्ध हैं। दें॰ 'को'राज'।

कोष्ट्र-यह हे पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम वृजिन था। हिस्यंग, पत्र नथा मता पुराण में इनको वृक्ति कहा गणा है। होष्ट्र पे हान में जानदा, यजमान, वृक्ति तथा क्षेत्रक राज्य-यन्त्रम यंश चले।

कीन-दिमान पर्वत तथा मेना के पुत्र का नाम। इनके निगलद्यान या नाम कीच द्वीप पदा। दिम्यान की पता मेना में मेनाक तथा, कीच दो पुत्र तथा शक्यों, एउपान, प्रयोदना खार मेनका की जन्म दिया। सन्तित्य से सेनका सेना का श्री नामांतर था।

कोप्युर्वे हत्युरु यानामै जिल्लांने हिन्सीहम् शब्द का धर्ये धेन निपारि । ये एक विनान, गैपाकरण थे । नामांनर भोजति है ।

धन् रिप्न पा काम । ये वार्यात्म्य के नाम से भी उन्ति-निक्र सुर्वे । देव 'विद्यु' ।

धर्तियमें धरपुष्ठ के पुत्र का नाम । होता के हाथ से इनश् सनु हमें था।

राम-पूर्व मार्गाव मुर्थियों गाण को वैदयन मनु के पीत्र चीर गांच सुर्व में पुत्र में ।

इत्यदिम् निर्माणं वे पुत्र एक उत्तव वेकि के क्यी । इत्यन्तिन पर्याप्त के पत्र का नाम । नत्रभारत युद्ध में कीकालामें वे राज में इत्यार्थ मृत्यू हुई ।

स्त्रवंधु-एक प्राचीन राजा जो वहे कर प्रोर हिंस प्रकृति के थे। प्रंत में ज्ञान प्राप्त होने पर इनकी मृत्यु दुई। स्त्रवृद्ध-शायुराज के द्वितीय प्रत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरुख के पीत्र प्रार नहुष राजा के भाई का नाम। कारय पंग इन्हीं से धारम्भ हुआ। इनके पुत्र का माम सुद्दीत्र था। स्त्रव्री-राजा प्रवर्दन के पुत्र। महम्बेद में इनके पुत्र वा उल्लेख हुआ है।

स्त्रीनस्-वायुपुराण के श्रनुसार ये श्रजातश्रु के पुत्र थे।
स्पण्क-महाराजा विक्रम की सभा के कथित नवरकों
में से एक। संभवतः यह वाद या जैन थे; क्योंकि 'इपणक' शब्द कालांतर में बीद या जैन संन्यासियों की
साधारण उपाधि के रूप में व्यवहत होने लगा। इनका
रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल काव्य-संग्रह में
एक रलोक उद्धृत है।

त्तमा-दत्त प्रजापित की एक कत्या जो सप्तर्पियों में से
एक फापि पुलह की पत्नी थीं।
त्तमायन्-देवल फापि के प्रत्र का नाम।
त्वित्र प्रसादन-प्रियवत के प्रत्र का नाम।

चीर-१. शंगिरा कुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । २. एक समुद्र का नाम जहाँ विष्णु शेपनाग की शय्या पर विधास करते हैं ।

जुद्रक-सूर्यवंशी इप्याक्तवंश कुलोत्पत्त मसेनजित के पुत्र का नाम । यह धजातशत्रु का समकालीन था ।

जुद्रमृत-१. वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम। धनका जन्म कृष्ण के पहले हुया था। कंस ने इन्हें मरबा बाला था। २. मरीचि ऋषि के एक पुत्र का नाम।

डाला था। २. मरीचि ऋषि के एक पुत्र का नाम।
जुधि-कृत्रण के एक पुत्र का नाम।
जुप-१, एक प्रजापित का नाम। एक बार महा। को यह
करने की हच्छा उत्पन्न हुई पर उन्हें अपने से योग्यतर

प्राध्वज नहीं मिल रहा था। यतः चुप प्रजापित की सृष्टि की जिन्होंने यज्ञ के पौरोहित्य का कार्य किया। रामायण, उत्तरकांट के धनुसार ये पृथ्वी के सादि राजा थे। २. एक राजा का नाम। इन्होंने महर्षि द्धीचि से इस पिष्प पर विताद किया था कि बाल्ल बड़े हैं या कि एत्रिय। इसके धनंतर इन्होंने द्धीचि पर चढ़ाई की। शिवभिक्त के प्रताप से द्धीचि ने इन्हों परास्त किया। ३. रानिश के पुत्र का नाम। एक बार नारद ने धुधिष्टिर से यम की सभा का वर्णन किया था जिसमें राज्य के स्वामी से

्रसंबंधित वर्णन में इनका नाम प्राया है। जम-१. इन्मजिला के पुत्र का नाम। २. कौरवपर्णप् एक राजा का नाम। यह कीथ वंशोत्पन्न एक राजा के

्रज्ञायतार थे। ३. शृचि के पुत्र का नाम।

इसक-१. पाँटवपर्जाय एक राजा का नाम। २. भाग
यत् के घनुसार निभि के पुत्र का नाम। थन्य पुराणों

के घनुसार थे गनित्र, निरामित्र श्रयवा खंडवारित के

पुत्र थे। ३. कह्र पुत्र एक सर्प का नाम। ४. एक राजम

का नाम। यह निर्जन वाराणसी में रहना था। थन्तर्य

ने हसकी मारकर एम नगर्ग को मसाया था।

केमकर-६. सोमझीत राजा के मंत्री का नाम । २. परिचम के टिमनंदेशीय राजा का नाम । महाभारत में नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुआ था। चेम गुसाई -एक मध्यकालीन वैप्णव मक्त जो धनुर्धर राम की उपासना किया करते थे।

दोमजित-मत्स्य के अनुसार चेमधर्म के पुत्र का नाम। दोमदिशान-उत्तर कोशल देश के राजा का नाम। दुर्वल होने के कारण ये राज्य-अप्ट हो गये थे। कालक वृचीय नामक ऋषि की शरण में जाकर उनसे कपटनीति तथा सुनीति की शिचा ली, जिससे इनमें धर्मबुद्धि ही मबल हुई। विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मित्रता थी।

त्तेमधर्मन्-भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार ये काक-वर्ण के प्रत्र थे।

न्नेमधी–चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम । विप्खु पुराण में इनको चेमारि कहा गया है।

होमधूर्ति-१. यह साल्व राजा के मंत्री तथा सेनापित थे। इनको सांव ने परास्त किया था। महामारत युद्ध में कौरवों के पत्त से युद्ध करते हुए बृहत्त्वत्र ने इनका वध किया था। २. एक चत्रिय वीर का नाम। ये बृहंत के भाई थे। सात्यकी से इनका युद्ध हुआ था।

ते ममूर्ति-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसकी मृत्यु भीम रा हुई थी। पाठान्तर से इसे चेमधूर्ति भी कहते हैं।

न्तेमवसेन्-दे० 'सेमधर्मन'।

द्येमवृद्धि-साख राजा के सेनापति का नाम।

त्तेमशर्मन्-दुर्योधनपत्तीय एक राजा का नाम। जिस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, उस समय इसने अपनी सेना की व्यूह-रचना सुपर्णाकार की थी।

द्तेमा-१. एक श्रप्सरा का नाम जो करयप तथा मुनि की कन्या थी। २. एक वौद्ध भिचुणी, जिससे कोसत्तराज प्रसेनजित ने श्रनेक धर्म-संबंधी प्रश्न किये थे।

द्येम्य-१. राजा उत्रायुध के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का

नाम सुवीर था। २. दे० 'चेम'।

द्तेमेन्द्र-१.(समय लगभग१०४० ई०) एक सुविख्यात कर-मीरी, कवि, लेखक तथा श्राचार्य। इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र श्रीर पितामह का नाम सिधु था। इनका जन्म त्रिपुरशलशिखर पर हुआ था। इन्होंने अभिनवगुप्त के निकट साहित्य, अर्लंकार तथा भागवताचार्य सोमपाद के निकट धर्मशासा का ऋध्ययन किया था। इनके उपा-ध्याय का नाम गङ्गकथा। निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस धर्म के माननेवाले थे। हि॰ वि॰ कोवकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं। इन्होंने हिंदू होते हुये भी वौद्ध शास्त्र को माना था तथा बुद्धदेव को भगवद्वतार स्वीकार किया। मतांतर से ये पहले शैव, फिर वैंप्णव शौर श्रंत में वौद्धमतावलंवी हो गये थे। इनकी रचित ३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है निम्नलिखित श्रति प्रसिद्ध हें —(१) श्रौचित्य विचार चर्चा, (२) कला विलास, (३) दर्प दलन, वृहत्कथा मंजरी, (१) भारत मंजरी, (६) रामायण मंजरी, (७) समय मातृका, (६) सुवृत्त तिलक, (६) दशावतार चरित तथा (१०) अवदान कल्पलता । इनके रचित प्रथां के द्वारा काश्मीर के इतिहास पर भी प्रकाश पहता है। निरपेत्त भाव से इन्होंने शैव, वैष्णव शौर वौद्ध ग्रंथों की श्रालोचना की थी। २. मदन-महार्णव नामक संस्कृत ज्योतिशास्त्रकार। ३. लोकप्रकाश नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता। ४. गुर्जर निवासी यहुशर्मा के पुत्र तथा हस्तजनप्रकाश नामक संस्कृत-ग्रंथ के रचयिता। ४. एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी बाह्यण थे। पितन्तद् नरेश शंकरलाल के श्रादेश से सेमेन्द्र ने संस्कृत भाषा में लिपि-विवेक शौर मानृका-विवेक की रचना की थी। चौमि-१. सुदिचिणा का पैनृक नाम। २. श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक श्राप का नाम।

खंगसेन-ये जाति के कायस्थ थे। श्रन्छे लेखक थे। गोपी तथा गोपों के माता-पिता के नाम ग्रंथों से हुँदकर इन्होंने एक ग्रंथ बनाया था जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन है।

खंडपाणि-ये ऋहीर के पुत्र थे। श्रन्य पुराणों में इनको

दंडपाणि कहा गया है।

खंडिक ऋौद्भादि-केशिन के गुरु का नाम। केशिन के यज्ञ में एक व्याघ्र ने एक गाय मार डाली। केशिन ने सभा बुलाकर इनसं प्रायश्चित पूछा था। ये एक शाखा-प्रवंतक भी थे। दे० 'पाणिन'। खंडिक श्रीर खांडिकय पर्यायवाची हैं। दे० 'केशिध्वज'।

खगड़-चज्रनाभ के पुत्र का नाम । विष्णु पुराण के श्रनु-सार इनका नाम खंखनाभ श्रीर वायु पुराण के श्रनु-सार खंखण था। इनके पुत्र का नाम विश्वति था। खगपति-गरुड़ का एक पर्याय।

खगम-एक तपस्वी बाखण का नाम। एक समय जय ये श्रिवित्र में संलग्न थे, इनके एक मित्र सहस्तपाद ने विनोदार्थ तिनके का एक सप बनाकर इनके श्रंग पर डाल दिया, जिससे ये मूर्छित हो गये। इन्होंने शाप दिया, "जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, वैसा ही सपंत्र स्वयं हो जा।" मित्र के अत्यंत करण विलाप करने पर इन्होंने कहा कि म्हुगुकुलोत्पन्न रुरु से जय तेरी भेंट होगी तब मुक्ति होगी श्रीर फिर तुम्ने पूर्व रूप मिल जायगा।

खगराय-दे॰ 'गरुड़'।

खट्वांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम। इन्होंने देवासुर संयाम में देवताओं की वड़ी सहायता
की थी। प्रसन्न होकर देवताओं ने इनसे वर माँगने को
कहा। इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि अभी
इनकी कितनी आयु शेप है। उत्तर मिला — 'केवल एक
सुहूर्त' (एक घड़ी या एक घंटा)। तत्काल ही मृत्युलोक
में अपनी राजधानी अयोध्या में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र
दीर्घवाहु को सिंहासनारूद कर, ये ध्यानस्थ हो आत्मस्वरूप में लीन हो गये। भविष्य पुराण के अनुसार
खट्वांग के समान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग से आकर
घड़ी भर में अपने दान और ज्ञान के वल से परवहा में
लीन हो। मतांतर से दिलीप और खट्वांग एक ही
व्यक्ति थे। दे० 'दिलीप'।

खड़गवाहु-एक माचीन राजा जिसको सिंहल देश के राजा

ने एक हाथी दिया था। इनके पुत्र दुःशासन के एक सेनापित इस हाथी पर संत्राधी करते समय गिर कर सर गरे।

रबहुराधर, सीराष्ट्र देश के एक राजा वा नाम, जिन्होंने गीता के 15वें शस्त्राय के पाठ हारा एक बाहाए की मद में मुक्त रिया था।

म्बित्सन-एतम् पे पुत्र या नाम । भाग्तसुद्धः में ये भीम

में हाथ में मारे गये।

रानक-विदुर है नित्र का नाम। ये सोदने के काम में कर्त्यन निवुत्त थे। जब हुयोधन ने पांडवों को मारने के निवे नाकागृत में भेज दिया था, उस समय विदुर के खामद में इन्तोंने एक बढ़ी मुरंग सोद डाली थी, जिससे पांडय निक्त नके थे।

रानपान-भागरत के खनुसार प्रांगरात के पुत्र का नाम ।

इनके पुत्र दितिग्ध थे।

-रानी-एर विदुषी यी का नाग । महाराज विक्रमादित्य मी सभा के नवरवों में से एक रत्न मिहिर यह की छी थीं। मिटिर के पिता या नाम यराह था। घतः उनके पुत्र पराहनिदिर के नाम से प्रसिद्ध हुये। बराह ने गणना **र**णके यह समका था कि उनके पुत्र का एक वत्सर मात्र परमायु था । इसलिये एक तात्रपात्र में रखकर समुद्र में महा दिया िससे घपने पुत्र की मृत्यु घपनी खाँखों से न देगें। यहते-यहते यह पात्र लंका पहुँचा । वहाँ उसे लंका-पासियों ने पकड़कर पाला-पोसा श्रीर श्रंत में खना नाम की बन्या में विवाह कर दिया जो स्वयं ज्योतिष गाय में मंदीए थीं । एता से अपने जन्म का समाचार सुनकर मितिर पद्या सहित नसुद्र ये मार्ग सं उज्जयिनी भी फीर घत परे। एक सदाःज्ञान बछ्दे की श्रायु-गणना में पापनी मूल समक कर मिहिर ने श्वपने सब ज्योतिय-मेंथ रामुद्र में फेंक दिये, परन्तु राना ने पुन: गणना करके मिद्द रिया कि उन्होंने भूल नहीं की थी। चतः मिहिर में भपने सब भंध समुद्र से निकाल लिये । केंत्रल पाताल गणना नातक प्रंथ समुद्र के प्रथार जन में जा चुका था। तसका उद्धार न हो सका। उपजयिनी पहुँचकर समा ने वयने स्वयुर को सप्रमाण सिद्ध करके दिया दिया नि उन्होंने अपने एवं थी आयु-गणना में मूल की भी। पुत्र भी पायु १ वर्षन हो एक १०० वर्ष की भी। एक यार मताराज विक्रमादित्य ने बगाइ के नवाओं की गएना पूर्व का बायह किया, पर हमें धर्मभव समस्कत् ये सप् वितित हुये। तब मना ने नणतीं की गणना की मारा विकि इस्ते ममना दी । पाना वी विक्रता सुनवर महाराष्ट्र से इत्यार में इते बाने की बाज़ा दी। राजा गना का मन्यान करने को उत्मुक थे, हिन्तु बगह ने पानपु के प्रवार में लाने से वर्षना वर्षमान सगमकर निहित को उमकी जीम सारते की काला दी। किंद्रि ने इसका विशेष शिवा। सिंतु याना ने पठा कि में में मान पूर्व हो पुर्व है। चनः जीन बाटने में कोई रादि नहीं है। जीम काले के साथ है। सना की सुख दी गई। मनित्र भागवत है प्रमुखार साला प्रभाव के पुत्र । एनके पुत्र का नाम चाष्ठ्रप था। विष्णु ध्योर वायु पुराणों हे श्रमुसार ये प्रजानि के पुत्र थे ध्योर इनके पुत्र का नाम षुष था।

खनिनेत्र-रंभ के पुत्र का नाम। यह शत्यंत दुव्द महति के थे जिससे राज्य से पद्च्युत क्र् दिये गये थे। इन्हें

वाद इनके पुत्र सुवर्च गही पर बैठे।

खर-१. एक राचस। यह रावण तथा स्पंणखा का मारं कहा जाता है। सुमाली राचस की कन्या राखा वर्ष विरववसु सुनि का यह पुत्र था। वनवास के समय पंच यटी में जब लप्मण ने स्पंणखा के नाक कान काट निये ये तब अपनी बहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिये आया था। उसी समय राम ने हसका व्य किया। २. एक राचस जो कंस का अनुचर था। १. रावणपचीय एक अन्य राज्य का नाम। ४. लंबासुर र एक भाई का नाम। ४. विजटा के एक पुत्र का नाम। स्था-प्राचितस् दुज् प्रजापित तथा आसक्की की कन्या को स्था-प्राचितस् दुज् प्रजापित तथा आसक्की की कन्या को

करयप की पती प्रोर यच गए की जननी थीं।
रवांडव-1. एक वर्षाप का नाम। इनका जन्म भृगुशासा
के खंतगंत गात्रपुकुल में दुद्या था। २. एक वन का नाम
जिसे खिन को संतुष्ट करने के लिये प्रजुंन ने श्रीकृष्य
की सहायता से जलाया था। यज्ञ पृतपान करते-करते
प्राप्त को खजीर्ण हो गया था खीर इसी से उस पन को
धारमसात कर वह स्वस्य होना चाहते थे। इंद्र ने इसका
विरोध किया था, क्योंकि उस वन में उसका मित्र तक्क

नामक सर्प रहता था।
खांडवायन-परश्चराम ने एक महान यज्ञ किया था।
उसमें एक सुवर्णमय वेदिका वनवाफर करवप को प्राप्ति
की। करवप की श्रनुमित से जो बाह्मण यज्ञभाग के
श्रविकारी समसकर उस पर वेट गये वे खांडवायम
सम्भे गये।

स्त्रीडिक्य-सृतध्यज के पुत्र का नाम। ये फेशिष्यज के सीतेले भाई थे। दे॰ 'केशिनुदार्मि'।

खाटिक-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त, कवि तथा मत-प्रचारक का नाम।

खातादास-एक प्रसिद्ध चैंदण्य भक्त । ये टीका जीकी पद्धति के श्रमुखायी थे ।

खादित-हासयाण् का नामांतर । दे० 'द्राह्मायाण्'।

म्बाग्लि-लुगा कपि का पेतृक नाम।

विवित्त-(वितिचिति)-विश्वामित्र कुनोत्पन्न गोत्रकार तथा

र्याच्नि-एक प्रसिद्ध हरिमक।

स्वीची-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये घत्रदास जी के शिष्य तथा नामादास जी के गुरुभाई थे ।

स्वर्देक-भविष्यकानीन तिमिर्गानि वंशोत्पत स्तेष्ट राजा। स्वता-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य सक्त । इन्होंने चारों धामों में

्धरिमकि का प्रचार किया। रहेम-एक प्रसिद्ध बैक्ष्य भक्त। नामादास जी के खनुमार ये एक दिगाल भक्त थे नथा श्रन्य भक्तों के रहक थे। नामोतर रोमदास है।

न्यम (पैटा)-एर इसिट् वैकाय भक्त । ये 'गुनीस' नामर

स्थान के निवासी थे। भिचावृत्ति द्वारा संत-सेवा में रत रहते थे। खेम वैरागी~एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। खेमाल रत्न-राठौरवंशीय एक प्रसिद्ध वैद्णव भक्त। खेल-एक प्राचीन राजा का नाम। इनकी स्त्री का नाम विश्वला था। युद्ध में जब इनका पैर टूट गया, तब श्रश्वनीकुमारों में रात ही भर में दूसरा पैर लगा दिया। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सिमालित हुये । खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक । इनके विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्रपनी कुटी में एक घंटा वाँध रक्ला था और कह रक्ला था कि जव हम प्रसु के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते हैं, इनके देह-त्याग के अवसर पर वह घंटा स्वयं वजा था । खोरा जी-मथुरा निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिचावृत्ति-द्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे। ख्याति-भागवत के अनुसार उल्मुक तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम । मतांतर से यह कर्दम तथा देवहृति की कन्या थीं जिनके पति भृगु थे। इयातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम । इनका जन्म नील-परारा कल में हुआ था।

ांग-श्रकवरी दरवार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि। इनके एक छप्पय पर रहीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोषिक रूप में दिये थे। इनकी भाषा-त्रौढ़ता के लिये ही संभवतः यह उक्ति प्रसिद्ध है-'तुलसी गंग दुहूँ भये कवियन के सरदार ।' इनका वास्तविक नाम गंगाप्रसाद था । ांग ग्वाल−एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त जो जाति के ग्वाल तथा व्रजवासी थे। राधा जी की सखियों एवं,वज की गायों के नाम ढूँद कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे। ांगल-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथक जो ध्रम्य प्रसिद्ध वैष्ण्व कथावाचक केभाई तथा भीष्मभट्टके पुत्र थे।नाभा जी के अनुसार ये दोनों भाई हािभक्ति के कथास्तंभ थे। गंगा-एक त्रति पुरुष सलिला नदी जो पुराणों में देवी रूप में वर्णित हैं। ऋग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। इनकी स्थिति के सर्वध में दो प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं-१. विष्णु के चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी श्रीर ब्रह्मा ने इन्हें श्रपने कमंडल में भर लिया था। कहा जाता है कि विराट श्रवतार के श्राकाश-स्थित तीसरे चरण को घोकर ब्रह्मा ने श्रपने कमंडल में रख लिया था। कुछ लोग श्रन्य प्रकार से इसकी च्याख्या करते हैं। उनके श्रनुसार समस्त श्राकाश मंडल में स्थित मेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं। मेघ से वृष्टि होती है श्रीर उसी से गंगा की उत्पत्ति है। २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुमेर-तनया मनोरमा श्रथवा मैना के गर्भ से हुत्रा था। देवता-गण किसी कारण इन्हें हिमालय से माँग लाये थे। किसी विशेष कारण से ये मह्मा के कमंडल में जा छिपी थीं। देवी भागवत के अनुसार लच्मी, सरस्वती और गंगा तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कलह के कारण तीनों ने एक दूसरे को नदी रूप में अवतरित होकर

मृत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों पृथ्वी पर श्रवतरित हुईं। पुराणों में गंगा शांतनु की पत्नी और भीष्म की माँ कही गयी हैं। पृथ्वी पर गंगा-वतरण की कथा इस प्रकार है। कपिल मुनि के शाप से सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये। उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिये घोरतपस्या श्रारम की । श्रंत में मगीरथ की घोर तपस्या से बह्या प्रसन्न हुये श्रीर उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। र्कित ब्रह्मलोक से श्रानेवाली गंगा का भार सहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी । भगीरथ ने श्रपनी तपस्या से महादेव जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाश्रों में खो गईं। भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जी को शंकर जी ने निचोड़ दिया। मार्ग में जह ऋपि श्रपने यज्ञ की सामग्री नष्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये। भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को अपने कर्णरंध्र से निकाल दिया। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पदा । भगीरथ ने आगे-आगे चलकर अपने पूर्वजों की मातृभूमि तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई। भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाहित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित हैं-विष्णुपदी, मंदाकिनी, सुरसरि, देवापगा, हरिनदी, तथा ध्रुवनंदा श्रादि ।

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि।

गंगाजी-धृपेत निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान।

गंगादास-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रसिद्ध पयहारी जी के २४ प्रधान शिप्यों में से एक। ये नाभा जी के गुरु और अग्रदास जी के गुरु-माई थे।

गंगार्सिह—श्रिवंशीय करयपर्सिह राजा के पुत्र का नाम।
ये कल्प चेत्र में रहते थे। इनकी वहिन का नाम वीरमती
था जो रत्नभानु की खी थीं। इन्होंने ६० वर्ष की श्रवस्था
में कुरुचेत्र में प्राण्त्याग किया।

गंडकी–एक नदी का नाम । प्रसिद्ध राजा भरत का जन्म ्इसी नदी के किनारे हुआ था । दे० 'भर्त' ।

गंधमादन-१. एक प्रसिद्ध यानर वीर जो राम के सुख्य सहचरों तथा सामंतों में से थे। इनका स्थान श्रंगद, नल, नील श्रादि के समकत्त था। २. एक प्रसिद्ध पर्वत का नाम।

गंधवं – १. वेदों में गंधवं एक देवता का नाम है, जिन्होंने स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सर्वसाधारण पर व्यक्त किया। २.कद्ग पुत्र एक सर्प काभी यह नाम है। ३. देवताओं की एक जाति-विशेष जिसका निवास स्वर्ग तथा अंतरित्त था और जिनका सुख्य कार्य देवताओं के लिए सोमरस तैयार करना था। ये स्त्रियों के विशेष अनुरागी तथा उन पर अपूर्व अधिकार रखते थे। अथवंवेद में ६३३३ गंधवों का उल्लेख है, ये औपिध तथा वनस्पति के विशेषज्ञ कहे गये हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से तथा हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा की नाक से हुई। चित्रस्थ प्रधान गंधवं थे। मतांतर से

्राती उपनि परयप की मी ग्रुनि से हुई। गंधवीं जीर नागों का युद् प्रसिद्ध है। महाभारत में गंधवें एक जानि निशेष के लिये कहा गया है जो जंगलों में रहती थी। नागों ने पिण्ड की अनुमति से ध्यपनी भगिनी नर्मदा से एस हुएय के पास भेजकर इनका संहार करवाया। गंधवंग्राज-दे० 'नारद'।

गंधवंसेन-जिनवंगीत्यत देवद्त का पुत्र। इन्होंने ४० वर्ष राज्य करने के बाद ईंद्रवराधन के द्वारा मोज प्राप्त किया। गंधवं केवान के पास स्वयंप्रभा नामक नगरी में रहता था। इस क्या को कुट रोग था। सोमवार-वत करके या एस रोग से मुक्त हुई।

गंधवती-सन्त्वनी का नामांतर।

र्गभार-१. रमभ राजा के पुत्र का नाम । इसके एक पुत्र ्रा नाम त्रक्रिय था। २. भीच्य मनु के पुत्र का नाम।

गंभीरयुद्धि-इन्द्र सावणि मनु के एक पुत्र का नाम । गन-१.शकुनि के एक भाई का नाम जो हुयाँघन के मामा थे। भारत में यर्जन के पुत्र इरावान के हाथ से इनकी गुन्नु हुई। २. एक चीर बानर का नाम था जो राम-सेना के मनापतियों में से एक थे। ३. गजामुर नाम से प्रसिद्ध एक देखा।

गजकरण-एक यच का नाम।

गजपति-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त जिन्होंने चारों धाम में इसि भिष् का प्रधार किया था।

गजमुक्ता-गजसंग की एक कन्या का नाम जो बलाखान की की थी। सामतेषुत्र रक्तवीज चामुंड छोर बलाखान का दुन हुचा था जिसमें बलाखान धीरमति की प्राप्त हुने छोर गजमुक्ता उनके साथ सत्ती हो गई।

गजसेन-दे० 'गजसुका' ।

गजासुर-१. पारक नाम मसिद्ध श्रसुर का एक मेनापति ।
कपानी नामक रह ने इसका यथ किया। यह शिव का
पन्न भक था। काशी में शिवलिंग की स्थापना भी

र्मने की थी। ३.सहिपासुर का पुत्र।

गजेह-पिएट पर्वत पर रहनेपाला एक मसिद्ध गज। पूर्व राम में पढ राजा हुँद्रपुग्न था और महिष्य क्षमस्य के राप में नाथी हो हर जन्मा था। जलहीड़ा करते समय रूपने पहिष के मित सम्मान नहीं प्रस्ट किया था, हसी-रिए शाव पा भागी हुजा। यह एक बाह एक तालाय में म्नाम पर रहा था। वहीं हुने एक माह ने पका लिया। प्रमामान युद्ध हुना। प्रति में हार मानकर गज ने हिर्दि प्रो अकारा। भगवान ने प्रस्ट होकर हमका सुटकारा दिया, नामा परायोगिन में हम ही मुक्ति हुई। मागवत पे मनुनार मनवान ना हम प्रकार प्रकट होना 'गजेंद्र-मोनन' स्वनार के गाम से प्रसिद्ध है। दे० 'हुँह्युम्न' नाम 'हैएउ'।

गों(प्राः-पंपानी नाम की एक वेश्या जो छपने तीते को कहुत प्यार वर्गी थी। एक दिन उमी सन्ते में एर महाभा निश्ती। उमें मालूम नथा कि वह धेरपा का पर है। ये पहाँ निशा में जिल्लाने गये। तथ वर्गे पाम दिना मालूस हुई और माप ही उन्होंने यह भी जाना कि यह वेरया ध्रपने तोते से यहुत प्रेम कर्ता है, तव उन्होंने वेश्या से कहा कि तुम इसे रामनाम पदाया करो। उसी दिन से वेरया तोते को रामनाम पदाया करो। उसी दिन से वेरया तोते को रामनाम पदाने लगी। यद्यपि उसे मालूम न था कि राम नाम के व्यास प्रभाव है किंतु उसकी जीभ राम नाम के व्यास में इतनी प्रभ्यस्त हो गई थी कि मृत्यु के समय भी मनजान में ही उसके मुख से राम नाम निकलता रहा भी। यह भवसागर पार हो गई।

गर्गाश-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। नाभा जी ने इतक नाम देश मसिद्ध भक्तों में गिनाया था। २. शिव है गर्लों के श्रधिपति इन्हें शिव तथा पार्वती का पुत्र का जाता है। इनका समस्त शरीर मनुष्य का घीर मुक हाथी का है। कहा जाता है कि इनके जन्म के समा शनि भी इन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते दे उसका सिर घड़ से घलग हो जाता था। शनि के देखे ही गरोश का सिर श्रलग हो गया। उस समय विष्कु रं फहने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए इंद्र के हार्थ ऐरावत का सिर काटकर गर्गेश को लगा दिया गया। इनके एक दन्त होने के लिए यह प्रसिद्ध है कि एक बा शंकर श्रीर पार्वती निदा मन्न थे। गणेश उस समर द्वारपाल थे । परशुराम शंकर से मिलने आये । गणेश ने उन्हें रोका जिससे मुद्र होकर परशु से उन्होंने इनका एक दाँत काट ढाला। कहा जाता है कि एक बार देवतार्थी ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाही। सभी लोग पृथ्वी के चारों घोर गये। गरोश ने सर्वन्यापी राम नाम लिखकर उसी की परिक्रमा कर ढाली, जिससे देव-तायों में सर्वप्रथम उन्हीं की वन्दना या पूजा होती है। फहा जाता है कि च्यास के बोलने पर गर्णेश ने ही महा-भारत को लिपिचंद्र किया था। इनका चाहन मूपक है। लंग्बोदर, हेरंब, द्वमातुर, इकदंत, सूपकवाहन, गुजबदन, गगापति तथा विनायक धादि इनके धन्य नाम हैं।

गरोश देईरानी-एक प्रसिद्ध, हरिभक्तिपरायणा मध्यकालीन महिला। ये जोइछा नरेश मधुकरशाह की पदरानी थीं। इनके संवंध में कई विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भक्तों के लिए इनके यहाँ कोई परदा न था। एक बार भक्त वेष में दोई डाकू वहाँ घुस गया छोर उसने रानी से धन मांगा। रानी ने कहा—'धन तो सब मक्तों की सेवा में लग गया।' इससे कुद्ध होकर डाकू रानी को छुरी मार कर भाग गया। राना ने घाव को छिपा लिया छीर राज से इसलिए नहीं बताया कि फिर भविष्य में भक्ताणों के थाने में एकावट होगी।

गति-भागवत के यनुसार पुलह प्रद्यपि की स्त्री श

गद्-१. भागवत के श्रनुसार वासुदेव की पिनर्या। देवरी तथा देवरिवता नामक खियों से जो वच्चे हुए थे वे गई करलाये। महाभारत के श्रनुसार ये कृत्या के मीते जो भी योग भागतपुद्ध में पांटर्यों के पर में थे। २. एक श्रमुर का नाम जिये भारकर विष्णु ने इसकी हिट्टियों मे एन गदा बनाई थी। इसी गदा की धारण करने के कारण उनका माम गदाधर हुआ था।

गद्गद्-जांयवान तथा केसरी नामक विख्यात वानर वीरों के पिता का नाम ।

गदांद्यौवन-भागवत के अनुसार देवरचिता से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

गदाधर-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

गद्धरदास-एक प्रसिद्ध वैष्याव भक्त। बुरहानपुर के निकट इनकी गद्दी थी। ये सदा 'लाल विहारी' नाम से कृष्ण की उपासना करते थे।

गद्दाधर भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णाव, भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक तथा वृ दावनवासी भक्त । ये अकवर सम्राट के समकालीन थे । इनके जीवन की कई रोचक कथाएँ भक्तमाल की टीकाओं में मिलती हैं । नाभाजी ने इस नाम के कई भक्त गिनाये हैं । एक बंगाली, एक बाँदेवाले और एक वर्लभाचार्य जी के शिष्य गदाधर मिश्र ।

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

गमस्तिनी-लोपामुदा की बहिन तथा दध्यंच् ऋषि की पत्नी। इसका नामांतर आतिथेयी भी था।

गयंती-नल पुत्र गय की स्त्री का नाम। गय इस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं। १. भाग-वत के अनुसार उल्क तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम। २. हविधन के पुत्र का नाम । ३. श्रायु के पुत्र का नाम । ४. अमूर्तरेय के पुत्र का नाम। ये शत वर्ष तक केवल यज्ञाहृति की राख खाकर रहे थे। अभि के वरदान से ये वेदज्ञान के श्रधिकारी हुये। एक बार इन्होंने एक महान् यज्ञ किया। इस यज्ञ फल से एक वट मृज चिरजीवी हुआ, जो अत्तयवट नाम से शसिद्ध है। इसके द्वारा श्रामं त्रित होने पर सरस्वती नदी प्रादुर्भूत होकर विशाला नाम से प्रसिद्ध हुई। ४. रामायण के भ्रनुसार एक वानर का नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. नल तथा द्रति के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम गयंती था। चित्रस्थ, सुँगत्ति तथा श्रवरोधन इनके तीन पुत्र थे। इन्होंने एक बार ऐसा यज्ञ किया कि इनके कठिन प्रगा के श्रमुसार सब देवताओं ने अत्यत्त होकर अपना-श्रपना भाग ब्रह्म किया। नाभाजी के अनुसार ये एक ममुख हरिभक्त थे। ७. इल अथवा सुद्युम्न राजा के मध्यम पुत्र। यह गयाकुटी में राज्य करते थे।

गयश्रात्रेय-एक स्त्रद्रष्टा का नाम।

गयप्तात-एक स्कद्रष्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे । गयासुर-एक राचस जिसका वध विष्णु ने कैकट देश में किया था । इसका शरीर पाँच कोस लम्या था ।

गर-सुवाहु का पुत्र । इसने हैहय, तालजंघ, शक, यतन, पारद, कांबोज तथा पल्लव राजाओं का राज्य अपहरण किया था। एक बार यह सपरिवार भागव ऋषि के आश्रम में स्या था। वहाँ अल्पकालांतर ही मरण को माप्त हुआ। इसकी खी का नाम कल्पाणी तथा पुत्र का नाम सगर था।

गरिष्ठ-एक ऋषि का नाम जो इंद्र सभा में सम्मिलित हये थे।

गरुड़-एक पौराणिक पत्नी, जिनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा पत्ती का है। ये विष्णु के वाहन माने

जाते हैं। पुत्रेष्ठि यज्ञ के परचात् वालखिल्यों की तपस्या के फलस्वरूप करयप श्रीर वनिता से पित्तराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। कद्र और वनिता की शत्रुता के कारण कद्र पुत्र सर्पों के ये बहुत बड़े श्त्रु हैं। इनका मुख रवेत, पंख लाल श्रीर शरीर सुनहला है। इनके पुत्र का नाम संपाती श्रीर पत्नी का नाम विनायका है। श्रपनी माता को कद्र् से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से श्रमृत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ। श्रंत में अमृत को इंद्र ने ले लिया । मानस के श्रनुसार एक वार गरुड़ के मन में राम के परम-ब्रह्मत्व पर संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि लंका युद्ध में मेघनाद ने उनको नागपाश में वाँध लिया और गरुँड़ को उनका बंधन काटने के लिये जाना पड़ा । इस संदेह को गरुड़ ने नारदादि से कहा । किसी प्रकार भी संदेह दूर न हुआ। अंत में रांकर जी ने इनको काकभुशुंढि के पास भेजा। वहाँ जाते ही इनका संदेह दूर हो गया । रामचरित मानस के चार वक्ता और श्रोता वर्ग में से काकभुशंदि श्रीर गरुड़ भी एक वर्ग हैं। इनके अन्य पर्याय हैं :--गरुत्वान्, तार्घ्य, वैनतेय, खगे-रवर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण, पन्नगारान, पन्नि-सिंह, उरगाशन, विप्णुरथ, शालमलीस्थ तथा खगेन्द्र श्रादि ।

गरुड़ पुराण्-श्रप्टाद्स महापुराणों में से एक, जिसकी श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति साव्विक कही गई है। गरुड़ कल्प में विष्णु भगवान ने इसे सुनाया जिसमें विनतानंदन गरुड़ के जन्म की कथा कही गई है। इस पुराण में तंत्रों के मंत्र श्रोर श्रोपिधयों का वर्णन श्रिषक है। रस्न, धातु श्रादिकी परीकाविधि विस्तार से दीगई है। इसके परचात् सृष्टि-प्रकरण्यसे लेकर सूर्य तथा यदुवंशी राजाश्रों का इतिहास तक का वर्णन किया गया है। पारचात्य विद्वान् विल्सन गरुड़ पुराण् के श्रस्तित्व पर ही संदेह प्रकट करते हैं।

गर्ग-यदु-वंश के पुरोहित। कृष्ण का नामकरण करने के लिए वसुदेवने इन्हें गोकुल भेजाथा। नंद ने इनका विशेष आदर-सत्कार किया था। सर्व-प्रथम इन्होंने रोहिणी-पुन्न का नाम 'संकर्पण' रक्खा था। फिर राम की परम श्रभि-रामता बता कर, अति बलयुक्त होने के कारण उनका नामकरण 'बलराम' भी किया था। देवकी-पुत्र का नाम इन्होंने ही 'कृष्ण' रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्होंने के कारण उन्होंने के नारण उन्होंने वसे वासुदेव भी कहा था एवं उसमें नारायण से श्रधिक गुण बताए थे। इस प्रकार नामकरण के बाद वे मथुरा वापस चले गये थे।

गर्गे भारद्वाज-एक सुक्तदृष्टा का नाम । गर्गे भूमि-वायुमत से गार्ग्य के पुत्र का नाम । गर्दभी मुख-कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । गर्दभी मुख शांडिल्यायन-एक श्राचार्य का नाम । इनके गुरु का नाम उदरशांडिल्य था ।

गवय-रामसेना में एक वानर का नाम । ये घ्ररवमेध के समय घ्रश्वरक्षा के लिए शत्रुघ्न के साथ गये थे । गविजात-एक वर्ह्मार्प का नाम ।

गविष्ट-करयप तया दुनु के एक पुत्र का नाम।

गविद्यिर प्राप्तय एक चुक्तद्वा का नाम। गगिय-१. भीष्म का मानुक नाम। दे० 'भीष्म'। २. एक बार पार्वती ने घायने शरीर का मैल छुड़ा कर उसकी एक मृति यनाहर गंगा में दाल दी जा सजीय हो गई फीर देवताओं ने उसका नाम गांगेय रखकर उसे गर्णो ष्टा साविषय प्रदान किया । गांगोद्धि प्रांगन कुलोखर एक गोत्रकार । गंगोद्धि नामांतर है। गांदिनी-पारिसा की एक कत्या का नाम जो यहुवंशी रपमुल्क की ज्याही थी ख़क्त खादि इन्हों के पुत्र थे। गांदिनी गदद का श्रथे हैं - प्रतिदिन गाय देने वाली। रटा जाता है किये १२ वर्षों तक माता के गर्भ में रहीं। मुनिष्ट होने की प्रार्थना किये जाने पर इन्होंने कहा कि नीन पर्य तक प्रतिदिन प्रावाणों को गो-दान करो। ऐसा ही रिया गया सीर तब वे उत्पन्न हुईं । इन्होंने प्रतिदिन एक गढ-दान करने की प्रथा जारी रेक्की। सीयार-भागवत के खनुसार आरब्ध के पुत्र का नाम। मप्त के प्रमुसार ये शरहान् के तथा बाबु के श्रमुसार ष्यस्त के पुत्र थे। गांचार देश के राजाधीं मुख्यतः शकुनि फा गर्दी नाम था। दे॰ 'गांधारनग्नजित्'। गांधार नग्नजित्-एक गांधार राजा का नाम । इनको मोम के संबंध में विशेष जानकारी थी। इन्होंने प्राप्त राज्य के खर्थ के संबंध में खपना वस्तंत्र गन प्रकाशित किया था। गांधार, कायन-प्रगस्त कुलोत्पन्न एक गोत्रदार का नाम । गांधारी-१. गांधार देश के राजा सुवल की कन्या का नाम । इन्होंने यात्यकाल में जित्र की बाराधना की थी, ित्मतं इन्हें १००पुत्र होने का वस्तान मिला था। कुरुवंश में पुत्रों की कभी थी, अतएव भीष्मादि ने धतराष्ट्र के िये गांचारी को मांगा । गांचारी का विवाह स्तराष्ट्र से हो गया। यह जानरर कि पति छन्त्रे हैं, गांधारी ने धारनी धाँगों में सदा के लिये पटी बाँध ली। कालकम में इनसे दुर्गेषनादि साँ पुत्र हुये। उनके उत्पत्ति की कता हम मानि है :--गांघारी १०० एवीं का बरदान पाएर गर्भवरी हुई, रितु के वर्ष व्यतीत ही बाने पर भी िर्मा महार गर्भ बाहर नहीं निकला । बलपूर्वक बाहर निकालने से शिसु के स्थान पर केवल एक मासर्षिट<sup>0</sup> निकला। माम में उस मामपिट के मी टुकड़े कर प्रलग घारम एनहुँभी में सम् दिया। समय पर उसमें से दुर्गोधन अपूर ह्या, स्ति यह ऐसे प्रमुक्त नक्ष्मीं से मेरद हुता कि भूतराष्ट्र ने कारवा उसे त्यान दिया। उसके बाद घटन निम्मान्ये पुत्र उत्पन्न हुने । एक घट्टे से दुःसारा नाम की जन्मा उत्पर हुई। ये बादरों पत्नी नथा जारती माना भी। पनियनाची में इनका स्थान सप्रमाप्य में। पारस्वति सुद्ध के ये अन्येन निष्टा थीं। शपने मामने ही जब हरे हैं 100 पुत्र मारे गये, त्य हरण सी ह असर इन्होंने उनकी पहन अधीन की बीर पुर मोने का प्रतासिका बन्धी पर भावतर उन्हें साम हिया कि मा जनने मनी पुत्रों ही मृतु हेन्दें, चीर परिवार-रित हो पनपार्श होसर मार्ने नाप । पनिजना गांधारी

का यह शाप अत्तरशः सत्य हुआ था। युधिष्टि हे 🕼 भिपेक के श्रवसर पर इन्होंने दस दिनों तक होत. में घपने मृतपुत्रों का श्रंतिम संस्कार किया, बार् कर्तिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गरं। वार वेदच्यास इनके छाधम में गये। उनके प्रभार कुरुत्तेत्र में मृत द्रोग श्रीर भीष्म श्रादि के इनको ह हुये। व्यास के प्रभाव से इनके सव मृत पुत्र भी 🛪 पर्ट । इन्हें इस बात से बहुत संतोप हुआ । इस 🤋 के ६ महीने के बाद उस वन में एक भयानक यातः गई। धृतराष्ट्र, कुंती तथा गांधारी स्नादि की दावानं श्रग्नि-समाधि हुई। भाग्यवश संजय भागकर वचतं २. कोप्ट की कन्या का नाम। ३. अजमीद की कं की का नाम। ४. करवप तथा सुरभि की एक ए का नाम। गातु त्रात्रेय-एक स्कद्रप्टा का नाम। गात्र-उत्तम मन्वंतर में सप्तिपयों में से एक का नाम। गात्रवत्-कृष्ण के एक पुत्र का नाम। गाथिन्-विश्वामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का क गाथिन कीशिक मंत्रद्रष्टा भी थे। यह श्रंगिराकुलोलः गोत्रकार तथा (वेदार्थदीपिका के श्रनुसार) इंद के स तार थे। इन्हीं को पुराणों में गाधि कहा गया है।? 'गाधि'।

गायि-विश्वामित्र के पिता । वायु पुराण के अनुसारं कुशास्व के पुत्र थे । इनकी माता पुरुकुत्मु की कन्या में भ्राचीक अपि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विक्षानित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस वालक में एतिय में वालण दोनों के गुण विधमान थे । इनकी कन्या का कर सत्यवती था । ये काव्यकुटन देश के राजा थे । नामारं के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध पमर्शि मुनि हुये जिनके आत्मन परश्चराम थे । गानवंधु-एक अत्यन्त प्रसिद्ध गायनाचार्य का नाम। इनकी उन्पत्ति वाराह-कला के पूर्व घोरकल्प में हुई थी। नारद ने इन्हीं से गान-विद्या सीखी थी । कालांतर किसी कारण से इन्हें उल्कू योनि प्राप्त हुई ।

गामटी-(गाँवरीदास) एक प्रसिद्ध सध्यकालीन वैष्पा

गायत्री-यता की ची का नाम। कहा जाता है कि ए

बार घ्रह्मा ने एक यज्ञ छारंभ किया। यज्ञ में छथांगिरी

मक्त । य जितयाने के निवासी थे ।

का होना परमावस्यक है। श्रतः मह्मा ने श्रपनी प्रथम पत्री साविश्री को बुला भेजा, किंतु साविश्री ने कहा रि श्रभी हमारी सहिलयाँ नहीं श्राई है। श्रतः हंद्र मृत्युनी से एक ग्वालिन लाये जिसके साथ वामा ने गंधवं विश्व किया। इसी का नाम गायत्री पढ़ा। गायत्री के एक हाथ में सम-दंग प्रांप कृत्य से प्रश्न है। यस लान रंग का है। गले में मुक्ताहार प्रांप सिर पर मुक्ट है। एक वार मुक्तरपति ने पाद-प्रहार द्वारा इनका सिर तीव दिया। इनके मृत्यु नहीं हुई बिक्त देवों की क्यिति हुई। गायत्री मंत्र बेद का सबसे प्रचलित मंत्र प्रांप गायत्री

छुँद सदमे प्रसिद्ध छुँद है । गायबी की चेदमाता भी कर गया है । यह मंत्र सबसे ब्रिचिक पुनीत तथा पावन माना नार्ग-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

शार्गी वाचक्रवी-१. एक अत्यन्त ब्रह्मानिष्ठ तथा पंहिता इवैदिक स्त्री का नाम । जनक की सभा में इन्होंने याज्ञ-वित्वय सुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। यह वस्त्रक श्रिष्टिप की कन्या थीं। पाणिनि ने इनका उल्लोख किया है। २. दुर्गो का एक पर्याय।

गिर्य-१. सहिप गर्ग के पुत्र । अपनी अत्यिधिक ब्रह्मनिष्ठा से इन्होंने गर्ग से स्वतंत्र अपना गोत्र चलाया । पाणिनि ने इनका उल्लेख किया हैं। ये यादवों के कुलगुरु थे । एक बार यादवों ने सभा में नपुंसक कहकर इनका उपहास किया जिससे रूप्ट होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर शिव की तपस्या की और यह वर माप्त किया कि वादवों का विनाश करनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने गोपाली नामक अप्सरा से विवाह करके कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यह कुल का का नाश किया । २.एक तत्वज्ञानी महिप । यह गार्य तथा गौतम के शिष्य थे । ३.एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार तथा वैयाकरण ऋषि । इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है । हेमादि ने इन्हें एक ज्योतिपी माना है । यही गार्य वालांकि के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

गार्यहरि-आंगिरस् कुलोलन्न एक गोत्रकार का नाम।

गागिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं।

गार्ग्यायगा-उघालकायन के शिष्य का नाम इनके शिष्य पाश्रश्यायण थे।

गहीयग्-मृगु कुलोत्पन्न एक ऋपि का नाम।

गाल-एक राजा का नाम। इन्होंने नील पर्वंत पर एक मंदिर चनवाया था।

गालव-१.विश्वामित्र के प्रिय शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि।
शिला समाप्त होने पर विश्वापित्र इनसे गुरु द्विणा
लिये विना ही प्रसन्न थे, किंतु इन्होंने द्विणा देने का
शाग्रह किया, श्रतएव रुष्ट होकर इन्होंने द्विणा देने का
शाग्रह किया, श्रतएव रुष्ट होकर इन्होंने द्विणा देने का
शाग्रह किया, श्रतएव रुष्ट होकर इन्होंने द्विणा देने का
समक्तर इन्होंने विष्णु की शाराधना की। प्रसन्न होकर
विष्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को मेजा। सय
दिशाश्रों में धुमाकर गरुड़ इन्हें राजा ययाति के यहाँ ले
गये श्रोर उन्हें श्रपनी समस्या चताई। ययाति भी श्रसमर्थ
हो रहे थे। उन्होंने श्रपनी परम सुंद्री कन्या माध्यी
गालव को सौंपकर कहा कि इसे योग्य वर को सौंपकर
उससे घोड़े गास कर सकते हो। माध्यी को यह वर प्राप्त
था कि पति-समागम होने पर भी उसका कौमार्थ नष्ट नहीं
होगा। उसे लेकर ये हरीश्व, दिवोदास, श्रोर उशीनर
तीन राजाश्रों के पास गये। इन तीनों ने वारी-शरी

से साधवी से विवाह करके पुत्र प्राप्त किया चौर उसके वदले दो-दो सौ घोड़े दिये। इस प्रकार गालव ऋपि ने ६०० घोडे विश्वामित्र को दे दिये श्रीर २०० के लिये उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया। इसे पाकर गुरु संतुष्ट हुये श्रोर उनसे भी माधवी को श्रष्टक नामक एक पुत्र हुन्ना। दे० 'माधवी'। र. विदर्भ कौंडिन्य के शिष्य का नाम। इनके पुत्र कुमार हारित थे। ३. वायु के श्रनुसार याज्ञवुक्तय के शिष्य। ४. विरवामित्र के पुत्र का नाम। इनका नाम 'गालव' क्यों पड़ा, इसकी एक कथा हरिवंश में इस प्रकार दी हुई है - राजा सत्यवत के निन्दा आचरण के कारण राज्य में घोर अकाल पड़ा श्रीर सव श्रन्न के श्रभाव में त्राहि न्नाहि करने लगे। विरवासित्र ने निरुपाय हो इन्हें गक्त से वाँध कर बेचने के लिये खड़ा किया । इसी से इनका नाम गालव पड़ा। राजा सत्यवत ने इन्हें वंधन मुक्त करके इनके पिता के हवाले किया। ये वैध्यांकरण थे। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है।

गालिवि-र्ञ्जगिरा कुलोलक एक गोत्रकार का नाम । गाल-वित् इनका नामांतर है ।

गावलागि—संजय का नामांतर है। दे० 'संजय'। गिरधर—एक प्रसिद्ध वैप्णव श्राचार्य, पुष्टिमार्ग के श्रनुयायी तथा प्रचारक। ये गोस्चामी विद्वलनाथ जी के सात पुत्रों में से एक तथा श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे।

गिरएति-हिमालय का एक पर्याय ।

गिरा-सरस्वती का एक पर्याय । दे॰ 'सरस्वती'।

गिरापति-दे॰ 'ब्रह्मा' ।

गिरिका-उपस्चिर वसु राजा की छी। इससे बृहदृथ आदि छः पुत्र तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

गिरिच्रत्र-विष्णु पुराण के अनुसार श्वफल्क के पुत्र का का नाम।

गिरिजा–उमा का एक पर्याय । दे० 'उमा' ।

गिरिधर-कृष्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र की उपासना वंद करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने की सम्मित दी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे कुद्ध होकर इंद्र ने मुसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। छति वृष्टि से पीड़ित गोकुल निवासियों के रचार्थ कृष्ण ने श्रपनी छिगुनी पर गोवर्धन धारण किया। इसी से उनका नाम गिरधर या गिरधारी हुआ। दे० 'कृष्ण'।

गिरिधरग्वाल-एक प्रसिद्ध बैप्णव भक्त जो मालपुरना नामक गाँव में रहते थे। इस नाम के कई भक्तों का उल्लेख भक्तमाल में किया गया है। वल्लभाचार्य के पौत्र का नाम भी गिरधर था जो इनसे भिन्न था।

गी-वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती का नामांतर। दे० 'सरस्वती'।

गीतिविद्याधर-एक गंधर्व का नाम । गुराकेशी-इंद्र-सारिध मातिल की कन्या का नाम । इसकी माता का नाम सुधर्मा था । इसके श्रनुकृत कोई वर नहीं मिल रहा था । श्रंतु में नागलोक के त्रिकृट नाग का पुत्र

मनोनीत हुआ। किंतु नागों को गरुद का बहुत भय

भा, प्रतप्य मानित ने इंद्र से पहिले घमत दिलाकर उसे द्मारत दिलाया और तब गुणवेशी का उससे विवाह रिका । मुर्फानधि-१, यज्दल नामक एक वैदिक माळल का पुत्र। यह जायंत दुर्गुरी तथा ध्यतनी था। पर शिव पूजा के प्रमाप में इमें चुक्ति मिली। धनंतर कुबेर ने इसे उत्तर-िया या प्रधिपति चना दिया । २. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भार । इन्होंने घारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया । गुरायनी-१. सिंहल देश के चंद्रसेन राजा की सी। २. दे॰ 'सम्राज्ति'। सुगा दोगार-गीए देश के राजा । इन्हें श्रभयानंद ने जैन मत में दीएित दिया था। मुरगाकर-१, प्रपद्धीप के एक प्रतापी तथा परमैरवर्यवान राजा । इनरी यी का नाम सुरंगिला था निससे सुलो-चना नाम की एक थन्या उत्पन्न हुई थी। २. पुलह तथा रवेता के पुत्र का नाम । गुपाल-६० 'गोपाल'। गमक-पाँचों के समकालीन सिध-देशीय एक राजा का नाम । गुरु-१. दे॰ 'तृहस्पति'। २. भागवत के श्रनुसार सांकृति के पुत्र का नाम। मल्य में इनको गुरुधि, विष्णु में रुचि-रिं तुमा वायु में गुरुवीय कहा गया है। दे॰ सांकृति'। २. भीष्य सनुके पुत्रका नाम । गुरुदोप-विष्णु के शनुसार ये बृहत्त्व्य के पुत्र थे। स्रांभ न्दे० 'सर'। गुरुभार्−गर३ के पुत्र का नाम । गुरुवीय-दे० 'ग्रे'। र्चित्र-पनि देश्य के एक पुत्र का नाम। रालाम निश्ती-एक प्रसिद्ध चुकी विचारक तथा पहुँचे हुए प्रचीर जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहन्मद जायसी षे गुरु थे। जायसी ने इनके विषय में लिखा है—"वेष्ठ मगर्म जगन के हुई उनके घर बाँद ।" राह- १.(निपाद) प्रसिद्ध राम-मक्तनिपादराज गुढ जो श्वंगवेर-हर के न्यामी थे। यनवास के समय इन्होंने राम, सीता शौर लक्ष्मण को गंगा पर क्साया था। नाव पर वैठाने के पूर्व इन्होंने राम के चरण धोये थे। राम के चित्रकृट निवास र्गं समय भरत जब डनमं मिलने जा रहे थे। उस समय उन्हों सम पा सुसु समुमारत ये सुद्ध करने को प्रस्तुत हो गर्य थे। इन्होंने द्विदा नामक एक राज्य का यथ टिया भा जो धर्माचार्वानियों को हुछ देने के निष् भेजा गमा था : २. पानिदेय पा नामांतर। सुष्टयासिन-वैत्रधान सम्बंतर के बाराष्ट्र कल्पांत स रों रें पे पर प्राचार का नाम । इन हा स्थान हिमा-गय के मानेलंग शिवार पर है। उनस्य, बामदेन, मदा-मौग नक्त सँदाया नाम है इनके चार पुत्र थे। सुदिल-एक पत्रन राजा का नाम । ये त्यूह वंश में उपका हुए भे। इनके एवं का नाम बालकर्मा यो। इन्होंने १० यो तर भाग शिवा । म्हारायीय है। 'होता'।

गृनसद् - १. १३ लिका गाम । यह इसका सदना तथा

इनके कुल, दोनों का नाम है। ये घांगिरस् कुनोता शुनहोत्र के पुत्र थे। विष्णु पुराण के श्रनुसार ये चंद्रकी पुरुखा के वंशोत्पन्न एक एत्रिय थे। प्रसिद्ध शीनक बार जिन्होंने चारों वर्णों की न्यवस्था की, इन्हीं के वंशज थे। वायु पुराण के धनुसार शुनक इनके पुत्र ये और शीन इनके पात्र। ये इतने पराक्रमी थे कि इनको देखकर लोगो को इंद्र का भ्रम हो गया धतएव लोग इन्हें उठा ते गये, पर इंद्र ने इन्हें छुड़ाया और इनका नाम गृत्समद रक्ता। अनुक्रमणी के अनुसार ये एक आंगिरस् वे जो भूग रे कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अनुसार ये हैहगाः वीतहव्य के पुत्र थे जो बाह्मण हो गये थे। नहाभारत हो एक कथा के श्रनुसार एक वार इन्होंने इंद्र का रूपभारत किया और इंद्र को श्रसुरों के बंधन से मिकन भागने हा श्रवसर दिया । कुछ परिवर्तन के श्रनुसार मह कथा में पुराणों में मिलती है। असुरों द्वारा यद होने पर एक मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने मुक्ति पाई जिसमें इन्होंने दिखाय था कि इंद्र एक दूसरे व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंदर में इनके घनेक मंत्र हैं। गृध-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्रविदा नाम नी स्त्री से उत्पन्न हुए थे। गृधिका-१. करवप की एक कन्या का नाम जो तमश री खी थीं चौर जिन्होंने गृधों की सृष्टि की थी। गृह्पति-विश्वानर नामक एक मुनि-पुत्र का नाम ! इनकी माता का नाम शुचिप्मती था। विश्वामर सपलीर नमदा तट पर नर्मपुर नामक स्थान में रहते थे। ये बढ़े कर्मनिष्ठ तथा वेदाध्ययन में रत रहते थे। पर इनके सोई पुत्र नहीं था। स्त्री के व्याग्रह से इन्होंने काशी जाकर यीरेश्वर महादेव की उम्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यच दर्शन देकर वर दिया थीर इन्हें गृह्वति नामक पुत्र उत्पन्न हुया। यालक के नर्वे वर्ष में नारद ने घ्याकर फहा कि विधुत श्रयवा श्रप्ति इस वालक को घातक है। इन्होंने शिव की कटिन तपस्या धारंम की। शिव ने प्रसन्न हो इन्हें बर दिया घौर चित्रि की पदवी दी। इनका स्थापित किया हुया शिवलिंग काशी में बन्नीरवर नाम से प्रसिद्ध हैं। २. दे० 'घन्नि'। गी-१. राजा प्रसादत्त की खी का नाम। ये देवल प्रापि की कन्या थीं। इनको सरस्वती श्रथवा सन्नत भी कहते हैं। २. मानस नाम के पितरों की कन्या का नाम। ३. रामीक ऋषि की खी। प्रसिद्ध छंगी। ऋषि इन्हीं के पुत्र

श्री भ शुत्र की की का नाम ।
गोकर्ग-१.वेयस्वत मन्दंतर के सातर्चे वाराह करण में गोकर्गनामक शिव का एक श्रवतार हुश्या था । इनके चार पुत्र
थे—काश्यप, टशनस्व, स्थवन तथा बृहस्पति । २. १०
ध्वात्मदेव' । ३.काश्मीर के एक राजा का नाम । ये गोपादित्य के पुत्र थे । इन्होंने श्व वर्ष तक राज्य किया था ।
गासुननाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध वैयाप्य श्वाचार्य, कवि
नथा मत मचारक । ये विद्वननाथ के सात पुत्रों में
से एक गथा यन्त्रभाचार्य के पांत्र थे । ये म्ययं भी एक
पवि तथा विद्वान् थे । कहा जाता है कि 'दो सी बावन

वैष्णवों की वार्ता' श्रीर 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के संकलन या प्रणयन इन्होंने ही कराये थे। विना जाति-पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के श्राधार पर ही ये दीज्ञा दिया करते थे। एक वार ईन्होंने 'कान्हा' नामक एक भंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था, जिससे वह उनका दर्शन पा सके।

गोखल-विष्णु के ध्रवुसार न्यास की शिष्य-परंपरा में वेदमित्र के शिष्य । मतांतर से ये देवमित्र के पुत्र थे । भागवत में इनका नाम गोखल्य खिखा हुआ है ।

गोखल्य-शाकष्य ऋषि के शिष्य का नाम। इन्होंने उनसे ऋग्वेद की एक शाखा का श्रध्ययन किया था। दे० 'गोखल'।

गोगीपति-१. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।
२. श्रत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गोतम (गौतम)-शतपथ बाह्यण के श्रनुसार सप्तऋषियों में से एक ऋषि और न्याय दर्शन के प्रणेता। ये एक धर्मशास्त्र के भी रचियता हैं, जिसका नाम गर्ग संहिता है। इसका संपादन स्टेज़नर नामक एक पाश्चात्य विद्वान् ने किया है। इन्हें गौतम भी कहते हैं। पंच कन्यायों में से मथम श्रहिल्या इनकी ही स्त्री थीं। चंद्रमा और इंद्र से उनका श्रवैध संवंध प्रसिद्ध है। दे० 'चंद्रमा', 'इंद्र' तथा 'श्रहिल्या'।

गोदावरी-दिच्य मान्त की एक पवित्र नदी का नाम। गोधन-दे० 'गोवर्धन'।

गोपति-१. करयप तथा प्राघ के एक पुत्र का नाम । २. पांचाल देश के एक राजा का नाम । भारतयुद्ध में ये पांडवों के पन्न में थे । ३. राजा शिवि के पुत्र का नाम । ४. विश्वभुज नामक श्रप्ति का नामांतर । इनकी स्त्री का नाम नदी था !

गोपनंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान। गोपन-एक गोत्रकार का नाम। ये अत्रि के कुल में उत्पन्न हुये थे।

गोपवन श्रात्रेय- एक स्कद्भन्य का नाम।
गोपा-सिद्धार्थ या बुद्ध की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र
उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे।
यशोधरा इन्हीं का नाम है। मैथिलीशर्ग के 'यशोधरा'
नामक खण्ड कान्य की नायिका ये ही हैं।

गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला। इनका निवास संभवतः नामाजी के श्रास-पास था।

गोपाल-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो नागूजी के पुत्रथे।
नाभाजी के अनुसार ये एक दिगन्त वैष्णव आचार्य तथा
श्रसंख्य भक्तों के पालक हुए। २. जयपुर नामक
स्थान के रहनेवाले एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये ऐसे भक्तों
में थे जिनके विषय में भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है।
ये इतने चमाशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर
एक थप्पड़ मारा तव दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा
यह तो इस इपा से वंचित रह गया। (भक्तमाल में
गोपाल नाम के कुल छ: भक्तों के उल्लेख हैं) ३. सलखान नामक स्थान के रहने वाले एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

गोपाल जी (ग्वाल)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चेता के रहनेवाले थे।

गोपाल भट्ट-महातमा न्यंकट भट्ट के पुत्र, प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त । ये चैतन्य महाप्रमु के प्रधान शिष्यों में से एक थे । सर्वस्व त्याग कर वृन्दावन में इन्होंने निवास किया । कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालियाम की मूर्ति में से ही वैशाखी पूर्णिमा को राधारमण की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई जिसे इन्होंने मंदिर में स्थापित किया, जो श्रभी तक विद्यमान है ।

गोपल भक्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। काशी के पास ्वव्रक्तिया नामक गाँव के रहने वाले थे।

गोपाली-१. एक अप्सरा का नाम । गार्न्य ऋषि ने इससे विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया । दे॰ 'गार्ग्य'तथा 'कालयवन' । २. एक प्रसिद्ध हरिभक्तिपरायण महिला । ्इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है ।

गोपीनाथ (पंढा)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इन्होंने चारों ्धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था ।

गोभानु~राजा विह्न के पुत्र घौर तुर्वेसु के पीत्र। हरिवंश के अनुसार ययाति के शाप से इनके वंश का यह नाम हो ्गया।

गोभिल-१.एक गोत्रकार ऋषि जो वत्सिमित्र के शिष्य तथा करयप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके द्वारा रचित कई प्रंथ प्रसिद्ध हैं। जैसे—गोभिल गृहस्त्र, गोभिल गृह कारिका तथा गोभिल परिशिष्ट इत्यादि।गोभिल को हेमादि ने नारायणीय तथा कौयुभी शाखा का गोत्रकार माना है। २. कुवेर के एक दूत का नाम। एक वार विमान से यह आकाशमार्ग से यात्रा कर रहा था, उस समय इसने सत्यकेत की कन्या तथा उग्रसेन की स्त्री पंजावती को जल-कीड़ा करते हुए देखा। पद्मावती आसाधारण सुंदरी थी। उसके सोंदर्य से यह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप धारण करके एक वृत्त के नीचे बैठ गया। इसे देखकर प्रावती भी कामवश होकर पतित हुई। गोमती-अवध प्रांत की एक नदी का नाम।

गोमुख-मातलि के पुत्र का नाम । सातलि इंद्र का विपान ्वाहक था श्रोर गोमुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारथि ।

गोरख-(गोरखनाथ) नाथ संम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान योगी। इनके गुरु मत्त्येन्द्र (मिछिद्रनाथ) थे। एक वार हिमालय-स्थित वीरिसिंह नगर पर कृत्णांश ने चढ़ाई की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रचा की। वहाँ के राजा के छोटे भाई प्रवीर छोर कृत्णांश में घोर युद्ध हुआ। प्रवीर के पच के सभी वीरों को गोरख ने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे कृत्णांश को विजय प्राप्त न हो सकी। फिर गोरख को प्रसन्न करके उन्होंने इनकी सब विद्या सीख ली। गुरु गोरख ज्ञाना-श्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी शाखा में हिंदी साहित्य में निर्मुण्पंथी कई किन घाते हैं। कबीर पंथ के निर्माण में नाथ पंथ का बहुत बड़ा श्रेय हैं। गोरखनाथ के संमदाय में जाति-पाति का विचार नहीं होता था। यह एक श्कार से मानव मान्न का धर्म था। गीरवानाय के समय के जिया में विदानों में मतसेद है। 'नाथ मंग्रदाय' नामक धापनी पुग्तक में श्री हज़ारी प्रसाद र्ग हिंदेई। इनरा समय विक्रम सं०की दुसवीं सदी मानते हैं। इनहीं जानि सीर जन्म स्थान के विषय में भी निश्-चन मन नहीं हैं। हिनेदी जी वा धनुमान है कि गोरख-नाथ जाति के प्राताम थे और प्रोताग वातावरण में परे थे। इनके ग्रजन्येन्ट्र कमी बौद्ध साधक थे। गोरख-गाय के नाम से २= संस्कृत अंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें अम-मन्द्र, अमरीयमासनम् गोरच पद्धति, गोरच सहिता, तथा निद्ध निद्धान्त पटति बहुत महस्वपूर्ण हैं। हिंदी में भी गोरयनाथ की वह पुस्तक मिलती हैं। टा॰ वर्ष्याल र्षा गोत में ४० पुस्तरों का पता चला है। 'सवदी' को पै सदमै एविक प्रामाणिक मानते हैं यद्यपि सबसे ष्यिक मचलित 'गोरमयोध' है। शंकराचार्य के बाद भारत में एतना महिमायान पुरुष नहीं हुआ। नाथ संग्र-दाय हिसी न किसी रूप में महाराष्ट्र प्रदेश में कर्नाटक में यय भी मचलित हैं।

गीलम-एद गंधर्य योद्धा का नाम । लगातार १४ वर्षी तक यानि से युद्ध करने के बाद वह वीरमति को मास एया ।

गाँवर्धन मज में स्थित गोकुन के समीप के एक प्रसिद्ध पदार का नाम । वजनातां। पिछ्ले छूंद्र की पूजा करते थे। एका ने छूंद्र की पूजा छोट गांवर्धन की पूजा करने की मलात थी। इससे प्रमुख छो छुन्द्र ने मज को हुनाने के लिये मुमलाधार पर्या की। गोकुल में बाहि-बाहि मच गई। तक भगवान कृत्व ने गोवर्धन पर्वत को खपने पार्व छाम की छिगुनी पर उठा लिया, जिससे एक भी युँद्र पार्ना मजवासियों के जपर नहीं पढ़ा। धन्त में छुन्द्र की हार मान लेनी पर्या। इसी से कृत्व का एक नाम गिर्मार पड़ा।

गोवधनानाय-एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि। गीतगोविद्द-राग जयदेव ने इनका उल्लेख किया है। 'श्रावों सप्त-गर्गा' नामक इनका प्रसिद्ध अन्ध है। इनके पिता का नाम नीजाय्यर था। इनके एक शिष्य उद्यन थे जो संभागः नेपायिक उद्यानाचार्य थे।

गोवासन -पर पत्रिय वीर जो शैत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ्भारत सुद्ध में ये कीरवीं के पद्ध से लये थे।

मार्थिद् के एक प्रसिद्ध वैद्यान भक्त सथा कथावाचक । २. एक प्रसिद्ध वैद्याद भक्त । ये सक्षुस-संदान के प्रसिद्ध भगों में से एक थे। ३. एक प्रसिद्ध संस्परातीन वैद्याव भूका। ४. देव 'दिन्दु'।

मोजिद (हान) नामानंदी नंबदाय के एक प्रमुख भक्त नेपा प्रयोग्य । में यादा पैदारी जी के प्रयोग जिल्लों में से एक पे । नामा जी इनके गुरु चल्रदास जी के गुक्ताई थे ।

मीचिद्र मोह्यामी-मोह्यामी बिहलताथ जी के सात पुत्री में से एक पुत्र जी प्रसिद्ध देशाय श्राचाय तया। महार्याण ये । मोह्यामी जी के सातो पुत्री में शल्या-श्राच गटियाँ हमाधित की । देक पिल्लामाये ।

भौतिह द्वर-वाष्यवशास्त्राः सम्मद्धे समस्रातीन

एक प्रसिद्ध शाचार्य। ये श्रतंकारशासी थे। इंद्रक्त मैथिलकृत भक्तमाला में इनको काव्य-प्रदीप का रचिता कहा गया है।

गोविंद्दास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये नाभा जो हं समकालीन (मंभवतः उनके शिष्य) थे । इन्हें पूर्ग भक्त माल कंठ थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे । भक्त माल पूरा होने के वाद नाभा जी ने एक छुष्पय उन्हें विषय में भी लिखा है ।

गोविंद ब्रह्मचारी-एक प्रसिद्ध वैक्णव भक्त । इन्होंरे चारों धाम में हरि-भक्ति का प्रचार किया ।

गोविंद रार्मन्-भास्तरांश निवादित्य के पिता का नाम। गोविंद स्वामी-प्रसिद्ध 'श्राप्टछाप' के श्राठ कवियों है से एक कवि। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य, शनव हरिभक्त तथा उच्चकोटि के ब्रजमापा-कवि थे।

गोवृपध्वज-कृपाचार्यं का नामांतर। दे॰ 'कृप' तथा 'कृषी'। गोरार्य-ऋग्वेद् में इनका उल्लेख ऋषि करव, पश्य तव ्यसुदस्यु के साथ हुन्ना है।

गोश्रु जावाल-एक यज्ञकर्ता ऋषि का नाम । ये सुद्रिर ्चीम् प्राचीन शालि तथा शुक्र जावाल के समकालीन थे। गोण्ठायन-एक गोत्रकार ऋषि ।

गोस्-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तया कथायाचक।
गोहिल-गिल्होत वंश के प्यादि पुरुप का नाम। ये स्कं वंशी राजा शिलादित्य के पुत्र थे। इनके पिता शिला-दित्य युद्ध में भारे गये। उस समय इनकी माता पुष्प-लावती गर्भवती थीं घोर वे भाग कर पर्वत की घोर ज हिपीं। वहीं गुहा में इनका जन्म हुथा। इसीलिए इनका नाम गोहिल हुया।

गौडिनि-एक गोत्रकार ऋषि । गौतम आंध्र-बायुपुराण के श्रनुसार ये शिव स्वामी है ुपुत्र थे ।

गौतम श्राहिण-एक ऋषि । बल्लज्ञान के संबंध में इनश ्वशिष्ठ के साथ संवाद हुया था ।

गौतम कूप्रमोड-कचीवत की संतति का यह साधार नाम है। वायु पुराण में कृप्रमोड के स्थान में कृप्रमी पाट है। कूप्रमांग की देव सहश मानकर गृहस्थ के निषे नित्य तर्पण का विधान है।

गौतम म्मृति-प्रप्टादश म्मृतियों में से एक। इसके रक्ष थिता गीतम ऋषि हैं।

गोतमी-श्रद्यत्यामा की मात्ता तथा द्वोगाचार्य की सी ्का नाम।

गौरदास-एक प्रसिद्ध चैप्एव भक्त। ये कीएह जी है जिप्य थे।

गौरमुख-१. उप्रसेन के उपाध्याय । सांच के साथ सूर्य है संबंध में इनका संवाद हुया था । २. शमीक धारि वे शिष्य । २. शमीक धारि वे सम्बद्ध सामानी की था । हुर्जुय ने लोभवश इनसे वितामिक चार्जा पर इन्होंने देना धम्ब्रीकार कर दिया । तब दुर्जुर में इनका भीषण युद्ध दुष्या, जिसमें इनका सर्वस्य नाक इसा ।

गौर वर्गन-अथर्ववेद के आचार्य परिहर का पुत्र। ये वौद्ध नेता थे। इन्होंने गौड़ वंश में राज्य किया। गौर वाहन-पांडवों के समय के एक राजा। गौर वीति-अंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा प्रवर का नाम। गौर शिरस्-एक प्राचीन ऋषि का नाम।

ग्रि-दे० 'पार्वती'।

गौरिक-मांधाता का मौलिक नाम । वायु के श्रनुसार युवनारव के पुत्र का नाम ।

गौरिवीति-एक सुक्तद्रप्टा का नाम। यह शक्ति के पुत्र ्थे। एक मत से पाराशर और ये एक ही थे।

गोरी-१. सांधाता की माता का नाम । मत्स्य के श्रनुसार यह श्रंतिनार की कन्या थीं । २. देवकी का नामांतर । २. दे० 'सीता' । ४. हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक प्रसिद्ध महिला । ४. एक प्रसिद्ध राग । स्र ग्रादि कवियों ने इसका प्रयोग प्रायः किया है । ६. दे० 'उमा' । गौरीस-दे०'शिव'।

प्रंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने ्यह नाम धारण किया था।

यसन-तारकासुर के सेनापित का नाम । यह तारकासुर श्रीर इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था । तारकासुर के युद्ध के श्रनंतर् यह विष्णु के हाथ से मारा गया ।

प्रामद-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। प्राम्याग्णि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। प्रावा-करयपकी एक स्रोतथा दत्त की एक कन्या का नाम। ग्लावमैत्रेय-बकदालम्य का नामांतर।

ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध श्रहीर भक्त। एक बार बन में भैंसे चराते हुए इन्हें एक साधु मिले। भैसे वहीं छोड़कर ये घर चले श्राये श्रीर घर में कह दिया कि उन्हें एक भिचुक को दे श्राये हैं जो घी-सहित दे जायेंगे। उधर भैंसों को चोर हाँक कर चले गये। परन्तु दिवाली के दिन सब भैंसें वहाँ पहुँच गईं। उसी दिन चोरों ने इन भैंसों के गले में चाँदी की हँसुली बाँधी थी। वह हँसुली भी साथ में चली श्राई। इस प्रकार हिर ने श्रपने भक्त की सहा-यता की।

घंट-विसप्ट कुलोत्पन एक बाह्यण । इन्होंने वेलपत्रों से शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी।

घंटाकरां-शिव के एक गए का नाम। यह शाप के प्रभाव से मनुष्य योनि में उज्जियनी में प्रकट हुआ और विक्रम की सभा के सब पंडितों को परास्त करने की महात्वाकांचा से शिव की उम्र तपस्या करने लगा। अंत में इसे वर मिला कि कालिदास को छोड़कर सब तुमसे परास्त होंगे। ऐसा ही हुआ। इसने शिव से कालिदास को भी परास्त करने का वर चाहा था। शिव ने यह स्वीकार नहीं किया। इस-लिए इसने भविष्य में शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा की। सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालि-दास को चुनौती दी। कालिदास ने इससे यह कहलाया कि यदि बढ़े छुंदों में यह शिव की स्तुति बनाकर पाठ करे तो में हार मान लूँगा। वह जानते थे कि यह शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है। पर घंटाकर्ण ने ऐसे छंद बनाकर सबको चिकत कर दिया जिसमें शिव का नाम याये बिना ही उनकी पूरी यस्तुति विद्यमान थी। इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुया योर शिव ने खुलाकर उसे अपने गर्णों में स्थान दिया। हरिवंश में कुछ भिन्न रूप में घंटाकर्ण की कथा वर्णित है। यह बड़ा शिव-भक्त योर विष्णु का होही था। विष्णु का नाम इसके कानों में न पढ़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटे लटका रक्खे थे। इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा। शिव से मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने बदिकाश्रम में जाकर विष्णु की उपासना करने को कहा। ऐसा ही करने पर इसकी मृत्यु हुई। यह स्कंद का पापंद था।

घंटामुख-दे॰ 'विभावसु'।

घंटेश-मंगल के पुत्र का नाम।

घटकपर-महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक । ये एक किव तथा नीतिशास्त्र-विशारद ये । क्ट्र और यमक अलंकारों में ये सिद्धहस्त थे । इन्होंने राज-सभा में यह चुनौती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में परास्त कर देगा तो ये उसकी दासता स्वीकार कर लेंगे। महाकिव कालिदास ने 'नलोदय' नामक कान्य लिखकर इन्हें परास्त किया । इनका रचित २२ रलोकों का 'घटकपर' नामक कान्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति-सार' श्रंथ प्रसिद्ध है । 'राचस' नामक एक और श्रंथ इनका माना जाता है । इनके 'घटकपर' का अनुवाद जर्मन भाषा में प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यवेत्ता द्वर्श ने किया है । घटकपर इनका कित्यत नाम या छुग्र है ।

घट जानुक-एक ऋषि का नाम।

घटोत्कच-द्वितीय पांडव भीम के एक पुत्र का नाम इसकी माता हिडिया एक राचसी थी। जन्मकाल में इसका मस्तक घटक के सदृश्य था श्रीर सिर केश रहित था। इससे इसका नाम घटोत्कच (घट 🕂 उत्कच) पड़ा। यह महापराक्रमी योद्धा था। इसका शरीर पर्वेताकार था। यह देखते में ऋत्यंय विकराल लगता था । माता-पिता का बड़ा भक्त था। उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण छुये ये । घटोत्कच का रथ द्याठ चक्रों का था श्रीर उसमें १०० घोढ़े जुते ये। इसके रथ में गृध्र-पत्त का मंडा था। इसका सारथी विरूपाच नाम का राचस था। यह रात्रि-युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था। त्रलवुरा नामक राज्ञस को मारकर इसने दुर्योधन को भेंट किया था । महाभारत युद्ध में यह पांडवों की श्रोर से लड़ा था। दुर्योधन के वीर इसके द्वारा ब्याहत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। ब्रंत में विवश होकर कर्ण ने श्रर्जुन को मारने के लिये जो थमोघ शक्ति प्राप्त की थी उसे इस पर चलाया। इसे मारकर शक्ति श्रपना तेज सब दिशाश्रों में फैलाती हुई इँट्रलोक चली गई। इस शक्ति के रहते अर्जुन की विजय में आशंका थी। इसीलिये पांडवों की घोर से घटोत्कच को बुलाया गया था।

घटोट्र-रावण-पत्तीय एक राम्नस का नाम । घन-लंका के एक राम्नस का नाम । घननाद्-दे॰ भेघनाद' । यनस्याम (गोर्गमी)-प्रमित् संदर्भार वैक्ष्य पाचार्य गमा पुलिमानीय कृष्योपासना पत्रति के प्रचारक। परिमार्गार पदित के पादि प्रचारक महाश्रभु बहुभाचार्य के पीव नवा नोस्पामी विद्वलनाथ जी के पुत्र। भर्मर्टी-प्रसिद्ध वैत्याव भक्त । सुन्दाव्न-निवासी विषयात रिमेदतीं में में एक। ये महाप्रभु चैतन्य के समकालीन नहा उन्हीं शिवमंदनी में से थे। यगुनाव्म-एक स्कद्रप्य ऋषि का नाम । नमन्दि एक मंत्रहत्या का नाम। पुरमेह्दर जिय के एक धवनार का नाम । इसका उप-लिंग न्याग्रॅं स्वर नाम ने मसिद्ध है। यह शिव के यारहर्वे प्रथमार थे । घृटा-एक प्रसिद्ध वेष्ण्य भक्त । नामा जी ने प्रसिद्ध र्मुद्राव मक्तों में इनका उल्लेख किया है। धृशिका-देवयानी की दासी का नाम। पृत्ति-१. स्वायंभुव सन्यंतर में मरीचि के पुत्रों में से एक का नाम । दे॰ 'मरीचि' । २. धुंबुमान के पुत्र का नाम । भुतकोशिक-१. पाराशयायम् के शिष्य का नाम । इनके शिष्य कीशिरायनि थे । २. दे**० '**विरवासित्र' । पृतपुष्ट-भागवत के श्रनुसार त्रियवत श्रीर वहिप्सती के पुत्र । यह क्रांच द्वीप के प्रधिवति थे । इन्होंने श्रपने द्वीप

कं सात भाग विये थे-जाम, मलुरुह, मेघबृष्ट, सुवामा, आजिष्ट, लोनितालं तथा वनस्पति।

गृतानी-स्वर्ण की एक प्रप्तरत का नाम । यह जत्यत सुंद्री भी। इसे देगकर चेद्रत्यास मोहित हो गये थे, जिसके फल्लास्य गुरुदेव का जन्म हुचा। स्वयन श्रापि के पुत्र प्रतित में भी। पृताची में संबंध किया जिसके फल से हुनों पुरु नागक पुत्र उपन्त हुखा। एक बार प्रसिद्ध परिवास में स्वाप भरहाज ने प्रपन्ने खाश्रम के समीप पृताची को गंगा में न्नान करते देगा। उस पर मोहित होने से एनस्य गंपियान हो गया जिसको इन्होंने एक द्रोणि (मिटी ला एक प्रतेन) में स्य दिया जिससे प्रसिद्ध धर्मुघर द्रोणाचार्य थी। उन्ताची हुई। महाधेय (क्रजीज) के राजा कुरानाम के भी। पृताची ने विज्ञाह किया जिससे ३०० एनसों हुई।। पृताची की उत्पत्ति करपय की सी प्राधा में हुई थी।

भूनासिन् एक व्यपि का नाम । इन्होंने गोपी मोहन कृष्ण की तपरात की की जिससे इनको एक सुंदर गोपी का ुप्स निजा था ।

ए प्रिन्निश्चार के प्रव का नाम । फोटम एक क्षित् प्रेयाप भक्त । पहले यह एक बाह् थे । पार्लोगर में शांग बास कर एक पहुँचे हुये भक्त हो मधे । चोर्-दिस्पाद की सेना मा एक बस्र ।

पार पर राज पर सना भा एह धमुरा पार प्रतिन स्-एक में ब्रुप्टा का नाम । ट्रांदोन्य के ब्रनु-ाम इंट्रांनि करण की मध्यशान का उपदेश दिया या । े ये प्रतिम प्रति के पुत्र थे । पोर यम परिमार के पुत्र का नाम ।

घोष किंचान की बन्दी मीटा में पुत्र का नाम । भोषा करियान की बन्दी । इसे मुख्यींग या, धनपूत्र टीर्घकाल तक अविवाहित रूप में पिता के यहाँ रही। श्रंत में इसके पिता ने अरिवनीकुमारों को प्रसम्र किया जिन्होंने इसे रोगमुक्त किया श्रोर इसका विवाह हुमा। इससे घोप श्रोर सुहरस्थ नाम के दो पुत्र हुये। गुर्गा-तुपित देवों में से एक का नाम।

घ्राग-तिपत देवों में से एक का नाम। चंचला-१. एक गोपी। राधा की सखी। २. एक वेपत का नाम। यह विष्णु-भक्त थी जिसके प्रभाव से बंद्धं गई । चंचु-विष्णु, वायु तथा भविष्य पुराण के धनुसार प हरितपुत्र थे। भागवत में इनका नाम चंप है। भविष पुराण के श्रनुसार इन्होंने ३००० वर्षों तक राज्य किया था श्रीर चंपा नामक नगरी वसाई थी। चंच्लि-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ! चंड-१.एक प्रसिद्ध राघस का नाम । शुंभ-निशुंभ नाम विख्यात राचस वंधुयों का यह सेनापति था। चंड भीर मुंड दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे श्रीर इसी से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा चंडा आदि पदा । २.त्रिपुरासुर के एक श्रनुयायी का नाम । जिस समय त्रि पुर शिव के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी के साथ युद्ध किया था। ३. एक व्याध का नाम। शिक रात्रि के दिन शिव पर येलपत्र चढ़ाने के कारण इसर्ब मुक्ति हुई। ४. एक प्रसिद्ध चारण भक्त। ईश्वर का गुण गान् इसका एक मात्र कार्य था। चंडकोंशिक-१.कजीवान राजा के पुत्र का नाम। उना प्रसाद से राजा बृहद्वय को जरासंध नामक पुत्र हुन्ना था

गान इसका एक मात्र काय था।
चंडकोशिक-१.कतीवान राजा के पुत्र का नाम। उने
प्रसाद से राजा बृहद्वय को जरासंध नामक पुत्र हुन्ना था
२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके घाधार पर भार
तेन्द्र हरिश्चंद्र ने घपने 'सत्यहरिश्चंद्र' नाटक की रचन
की थी।
चंडतुंडक-गहर के पुत्र का नाम।
चंडवंज-राम की सेना के एक विख्यात बानर सेनापित

का नाम । कुंभकर्ण से युद्ध करता हुआ यह वीरगित की
माप्त हुआ ।
चंद्र भार्नाय-महर्षि च्यवन के वंशज एक ऋषि का नाम ।
ये जनमेजय के सर्पयज्ञ के होता थे ।
चंडमुंड-दे० 'चंढ'।
चंडशी-मस्य पुराण के अनुसार ये विजय के पुत्र थे।

्रमके नामांतर चंदिवज्, चंदशी तथा दंसशी छादि हैं। चंडा-दे॰ 'चंढ'। हुगां का एक नामांतर है। चंडाश्व-कुवलयाश्व के पुत्र का नाम। इनका नामीतर मुदारव है।

चोंडका-दुर्गा तथा उमा का पर्याय है। नंददास ने 'दशम स्कंघ' में, एस नाम का योगमाया के लिए प्रयोग किया है। चिंदी-१ हमां हा एम सम्बद्ध (नंदों १०) स्वर्ध स्टा

पिंडी-१.दुर्गा का एक नाम । दे० 'चंद'। २. महिष उदाः लक की परनी का नाम । पिंडीश-रुद्र गर्खों में से एक का नाम । गर्षों ने जब दष प्रजापित का यह विद्यंत्र किया था तय उन्होंने पूषा नामक प्रतिज्ञ की याँचा था। नामांतर-चंडी, पंट, पंडे

रवर, तथा चंद्वंट श्रादि ।

चंडीस-दे० 'शिव' ।

लिये नियुक्त एक राचसी का नाम। चंद्नि-एक गोपी। राधा की सखी। चंद्र (चंद्रमा)-१.रात को प्रकाशित होने वाले एक ग्रह जो एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र-मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शत्रुता है। इसी से राहु सदैव चंद्रमा को असता है। चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र अत्रि से भी मानी गई है। कहा जाता है कि एक सहस्र वर्षी की तपस्या के वाद महिप अत्रि का वीर्य ही सोम में परिवर्तित हो गया । ब्रह्मा ने उसे अपने रथ पर रख लिया । चंद्रमा ने इसी रथ पर बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदक्तिणा की थी। इसी प्रदित्तिणा में उनका जो तेज चरित होकर पृथ्वी पर गिरा या वह श्रौपधियों के रूप में संसार को निरोग करता है। कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक चंद्रमा शिव की तपस्या में लीन रहे। इसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर ं ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो चंद्रलोक के नाम से त्रसिद्ध है। चंद्रमा ने दत्त की कन्यात्रों से विवाह किया था, किंतु एक कथा के अनुसार रोहिंगी से अधिक स्नेह रखने के कारण दत्त ने उन्हें यक्या रोग से पीड़ित कर दिया था। हिन-दिन चंद्रमा के चीण होने पर देवताओं ने दच से उन्हें चमा करने की प्रार्थना की । दच ने कहा कि चंद्रमा 🛚 को अपनी सभी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना ाचाहिये। उसी दिन से चंद्रमाकी कलायें एक पत्त में चीए हो जाती हैं और एक पच में शिव के मस्तक की ं कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा के गोले पर एक कालिमा दिखाई पड़ती है जिसे चंद्रमा का कर्लक कहते हैं। इसके विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा ह जाता है कि दत्त से शापित होने पर चट्टमा ने हिरन को श्रपनी गोद में विठा लिया था। इसके श्रतिरिक्त देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण ह उनके शरीर में यह कलंक हो गया। तारा के गर्भ से 'बुध' की उत्पत्ति हुई । इन्द्र-श्रहित्या व्यभिचार में मुर्गा वन कर इन्द्र की सहायता करने के कारण गौतम ने हैं उन्हें मार दिया। वह घाव अभी तक कलंक के रूप में मौजूद है। चंद्रमा के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं:-इन्दु, सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, अज, ह श्रमीकर, छपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम श्रादि। दे० 'केतु' तथा 'त्रहिल्या'। २.करयप की पत्नी के पुत्र। ३. ्र दाशरिथ राम के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुत्र का नाम। विद्रक्ता-१. सुवाहु की छी। यह एक वार स्नान करने गई थी। वहाँ विक्रम का पुत्र माधव इस पर मोहित हो क्ष गया; पर इसने यह परामर्श दिया कि आप पचदीप वासी गुंगाकर की कन्या सुलोचना से व्याह की जिये । उसने हा वैसा ही किया। २.एक गोपी। यह राधा की सखी थी। वंद्रकात-एक गंधर्व का नाम । इसकी कन्या का नाम ्रहे सुतारा था।

चंडोटरी-श्रशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रचा के

चंद्रकांति-यह पूर्वजन्म में एक वारांगना थी जो पुर्य-फल से वार्ण की कन्या ऊपा हुई और श्रनिरुद्ध से इसका विवाह हुआ। श्रगले जन्म में यह जंबक राजा की कन्या विजयैपिसी हुई।

चंद्रकेतु-१. हंसध्वज राजा का भाई। २. लक्ष्मण के पुत्र का नाम। ३. दुर्योधनपत्तीय एक राजा। यह कृपाचार्य का चकरत्तकथा। भारतयुद्ध में यह श्रभिमन्यु के हाथ से मारा गया।

चंद्रगिरि-तारापीड के पुत्र का नाम।

चंद्रगुप्त(मीय)-मीर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट्। नंद्वंश के नष्ट होने के वाद् यह गद्दी पर बैठा। इसके जाति के विषय में मतभेद हैं। पाश्चात्य विद्वान सुरा नाम की दासी (शृद्धाणी) से इसका जन्म मानते हैं, किंतु भारतीय विद्वानों का मत है कि पिप्पलीकानन के चित्रय वंश में इसका जन्म हुआ था। किन्हीं कारणों से इसका पिता नंद का सेनापित था जो बाद को बंदी कर लिया गया। चाण्य की सहायता से नंद्वंश का नाश कर इसने मौर्य वंश की नींव डाजी थी। भविष्य पुराण के अनुसार यह कारयप और बुद्धिसिंह का वंशज था। इसने यवन सेनापित सुकून (सेल्यूक्स) को परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था। इसके पुत्र का नाम विदुसार था। लगभग ६० वर्षों तक इसने राज्य किया।

चंद्रचूड़-महादेव का पर्याय। मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा।

चंद्रदेय-१. पांचाल के एक चत्रिय राजा का नाम । यह युधिष्ठिर का चक्ररचक था श्रौर युद्ध में कर्ण के हाथ से मारा गया। २. दुर्योधन-पत्तीय एक राजा जो युद्ध में श्रर्जुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ।

चंद्रभातु-सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । चंद्रवर्मा-कांबोज देश के एक चत्रिय राजा का नाम ।

चंद्रवाह-कुकुल्थ राजा का नामांतर।

चंद्रविज्ञ–भागवत के श्रनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे॰ 'चूंढश्री' ।

चंद्रशमेन्-मायापुरी के एक बाह्यण का नाम । यह ग्रिप्त गोत्रज थे श्रीर इनके गुरु देवशर्मा थे । देवशर्मा की कन्या गुण्वती इनकी छी थीं ।

चंद्रशेखर-पुवन के नाती तथा पोप्य के पुत्र का नाम । चंद्रश्री-विष्णु पुराण के अनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे॰ 'चंडश्री'।

चंद्रसावणि-चतुर्दश मनु का नाम ।

चंद्रसेन-सिंहल द्वीप के राजा का नाम। ये रावण की महिषी मंदोदरी के पिता थे।

चंद्रहास-१. केरल देश के राजा सुधार्मिक के पुत्र। इनका जन्म मूल नचत्र में हुआ था। दिरद्वता स्वक इनके छः श्रेंगुलियाँ थीं। शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी माता के साथ सहवास किया। ये श्रनाथ हो गये। छिपा-कर एक दाई इनको यन ले गई। पर वह वहाँ स्त्रयं मर गई। यन में ये श्रकेले पढ़े थे। संयोग से राजमंत्री उधर से जा निकले। शत्रुतावश मंत्री ने इन्हें मारना चाहा;

रितु वसी का पुत्र सारा गया और ये युच गये। बढ़े होने पर मंद्री की कम्या ने इन्हें देखा और इनके सुन्दर रवन्य पर मुख्य होतर इनके साथ विवाह कर लिया। २. देवन देश वे मेघावी नामक एक राजा के पुत्र! जय ने पहुन छोटे थे सभी इनके माता-पिता स्वर्ग नियारे । यापने पिता के मंत्री के ये वहाँ घनाय की तरह रतने थे। देविष् नास्य ने एक बार इन्हें शालियाम की एर मृति दी घीर उसी की पूजा करने को कहा । उन्हें गिनाकर माने वा उपदेश देकर वे शंतर्थान हो गये। नव से खाजन इन्होंने ऐसा ही किया। कई बार ये घोर विपत्ति भें पड़े। पातकों ने इनके प्राण लेने का भी धायोजन निया पर भगनान की कृपा से सर्वत्र इनकी रण विचित्र भकार से होती रही। इनके महत्त्व को पह-चानने पर शक्ने शतुर्थों में भी ये पूल्य हो गये । ३. श्री-पृत्ता वे पोत्र सताहों में से एक। सर्वदा श्रीकृष्ण की मैता में लीत रहने से कारण ये पूज्य कहे गये हैं। घट्टा-१. कृत्य के समय की एक गोपी का नाम। २. पुत्रपति दानव की कन्या तथा शर्मिष्ठा की विद्वन । घंड्रावर्ती-अनंगवाल राजा की कल्या तथा जयघंड्र (संबोगिता के पिता) की माता । पंद्रावली-एक गोपी जो राधा की एक सखी थी। भारतेन्द्र रचित चंद्रावली नाटिका की नायिका यही चंद्रास्य-कुवलास्य के पुत्र । भंद्रीयय-राजा विराट के भाई। घंपक मालिनी-1. चंद्रहास की की तथा कौंतलंक देश के राजा थी कन्या। २. दाशरिय राम के पुत्र कुरा की भी चेपिका की नी कन्यायों में से एक का नाम । चक-एक ऋत्विज का नाम । सर्प यज्ञ में इन्होंने उन्नेतृत्व मानफ पातिवंदय कराया था। इनके साथ विशंग का ਵਰਜ਼ੇਸ਼ है। भकोर-सुनंदन के पुत्र का नाम । वायु, वृष्णु तथा मलांड में ये मग से मातवर्णि, चकोर शातकर्णि, तथा शात-यक्ति महे गये हैं। पक्र-रावस की सैना के एक गएस बोद्धा का नाम। भागक-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। भागद्य-एक याद्य का नाम। चक्रधनु-संपित प्रापि का नामांतर। चक्यभेन्-विद्यापर का वामांतर। भक्रभागि-). एका वा नामांतर । २. मिधु नामक देख पे पिता का नाम । ३. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य सक्त प्रीर भगवान कृपायनं नामक राष्ट्रस का नामानर । भक्तमाली, सपण के एक नंत्री का नाम। चळ सुरसान-भगपान श्रीहृत्या के एक हाथ का शरा। यद फॅक्स चताया जाना था। श्रीकृत्य ने इसी चक्र से रियुपात रा यथ शिया था। भागपमा-उपान नामक मुनि के पिता दा नाम । पाउन गानुब-एक म्बद्धा का नाम।

पत्न संग-एर ग्रह्ला रा नाम।

थे। भागवत के घनुसार धर्क तथा मत्स्य छोर पायु है धनुसार पृथु घोर दिच्च ये सव एक थे। चतुरंग-चित्रस्य अथवा रोगय राजा क पुत्र का नामः ऋष्यश्रंग ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया था जिसके फल-स्परूप इनाः जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम पृथुलाख था। चतुरदास-एक प्रसिद्ध वैयाय भक्त। ये कील्ह जी ह चतु भूज-दे ू 'विप्णु'। चतुभुज (कीतनिनिष्ठ) एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त, कीर्तनिष तथा कवि । ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोदवाना' शे के रहनेवाले थे। उक्त स्थान में पहिले वैष्णवमत 🤛 श्रभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के श्रधिगर निवासी वैष्णव हो गये। यह स्थान भी तय से वैष्णव के ्रिलये एक तीर्थ सा हो गया। चतुभूज-(नृपति) विद्वलनाथ जी के शिष्य तथा पुष्टिमार् के अनुयायी, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि । ये करीली है राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के तीन व्यक्तियों रे उल्लेख किये हैं। १. चतुर्भुंज नृपति, २. चतुर्भुंज मिछ, जो भाषा दशमस्कंध भागवत के प्रणेता थे थौररे चतुर्नु वैष्णव कवि, जिनकी कविता वल्लभीय मंदिरी में गार् जाती है। ये हरिवंश जी के शिष्य थे। चतुभुज स्वामी-'श्रप्टछाप' के कवियों में से मधुरामंदर के एक विशिष्ट भक्त तथा कवि । ये महाप्रभु बल्लमाचार के शिष्यों में से एक थे। इनका विशेष वर्णन 'वार्तारहस्रे तया वैक्लव वार्ताओं में मिलता है। चतुमुख~यत्वा का एक नामान्तर । दे० 'यत्वा' । चतुर्वेदिन-कारयंप तथा श्रायांवती के दस पुत्रों में से पर का नाम । सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी निससे इनको १६ पुत्र हुये । करयुप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमद्भि, वरिष्ट, वत्स, गीतम, पराशर, गर्ग, भन्नि, मृत्री र्थागिरा, र्थंगी, कात्यायन थीर याज्ञवल्क्य । ये सव गोन्न कार हुये। चमस-एक महायोगी जो ऋषम थार जयंती के पुत्र थे। इन्होंने विदेष्ट को तत्वज्ञान दिया था। चमस जी-नामादास जी के श्रनुसार एक प्रमुख भक्ष नवयागीरवरों में से एक । दे॰ 'योगीरवर' । घमहर्-एक विश्वदेव। चयदसन-यह वृहकल्पांत इन्द्र थे। इन्होंने गीतम पत्नी चिहिल्या से संबंध किया था। चयहानि-एक कान्यकुटल बाताण ने श्राबुँद शिखर पर माण्यस् किया था, जिसके मभाव से उन्होंने चार प्रिन निर्माण रिये थे। चयहानि उनमें से एक थे।

चरक-एक महर्षि। यह एक महान् श्रायुवेद विशारद थे।

घरक संदिता इनका मसिद्ध मंध है। इनके मंध के भर्

नांच्य मे यह विदित होता है कि इनको यह विधा अभि

वेश से मालूम हुई शीर उन को यह विद्या शा<sup>ध्री</sup>

भरद्वाज से मिली थी। चरक को शैवनाम का भवतार

चल्ल-१.छठवें मनु का नाम । भागवत के अनुसार यह सर्व-

चेतस तथा शाकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नर्

वला था । २.विष्णु पुराण के अनुसार ये पुरुज्ञक के पुर

भी कहा गया है। द वीं सदी में इनके प्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ था।

चर्ित्र भक्ते-मथुरा-मंडल के विशिष्ट भक्त ।

चर्मवत– शकुनि के छोटे भाई का नाम । महाभारत के ु युद्ध में इरावान के हाथ से ये मारे गये ।

चलुरो 'नगन'-एक प्रसिद्ध वैत्एवभक्त तथा नाभा जी के यजमान । ये सदा नग्न रहते थे । भक्तमाल की टीकायों में इनके विषय में घनेक विचित्र कथायें मिलती हैं ।

चाँद्न-रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु श्रय्रदास जी के गुरु-भाई थे।

र्घांदां–एक वैष्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उल्लेख किया है ।

चांद्रमसी-बृहस्पति की स्त्री का नाम।

चांद्रायग् - एक प्रसिद्ध वत जिसमें पूर्णिमा को १४ व्रास, श्रमावस्या को निराहार तथा श्रम्य तिथियों में चंद्रमा की कला के घटने- यहने के श्रमुसार श्रास भी घटता बढ़ता है। इस वत का माहात्म्य लोकप्रसिद्ध है। इसका करनेवाला स्वर्ग का श्रधिकारी कहा गया है।

चाजुप-१. दे० 'तुप'। २. चच्च के पुत्र का नाम। भाग-वत के अनुसार चच्च एक मनु थे। ये सर्वतेजस् तथा आकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नद्वला था। चाचागुरु-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिनका उल्लेख नाभा जी ने किया है।

चाण्क्य-एक विख्यात विद्वान् तथा कृटनीतिज्ञ बाह्यणा।
इसने प्रसिद्ध नंद्वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को
गद्दी पर विठाया था । चाण्क्य का 'अर्थशास्त्र' वहुत
प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'चाण्क्य सूत्र' नामक ग्रंथ भी इनका रचा
हुआ कहा जाता है। वेयर ने इनका अनुवाद किया

चारार (चान्र)-कंस के एक असुर अनुचर का नाम।
हरिवंश और भागवत के अनुसार यह पूर्व जन्म में मय
दानव था। यह मल्लयुद्ध में पारंगत था। कृष्ण को
मारने के लिए कंस द्वारा रचे गये धनुप यह में इसने
कृष्ण को युद्ध में ललकारा था। कृष्ण ने वहीं पर इसका
वध किया। इसलिए कृष्ण का एक नाम 'चारारसूदन'
भी है।

चापरा-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

चामुंड-देवकी के एक पुत्र का नाम। यह कुलांगार था, ध्यतएव देवकी ने इसे कल्पचेत्र के पास यमुना सें डाल दिया। पृथ्वीराज के पुरोहित सामंत ने इसको वाहर निकाला। १२ वर्ष तक इसने चंडिका की घोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न हो वरदान दिया। ध्रनंतर सामंत की ग्राज्ञा से रक्तवीज चामुंड ने वलखानी से युद्ध किया जिसमें उनके धंग से गिरे हुए रक्त से ध्रनेक चीर उत्पन्न होने लगे; परंतु वलखानी के भाई खानी ने धार्में य शर से उनको जला डाला। धंत में वलखानी धौर चामुंड में भयानक युद्ध हुशा जिसमें वलखानी मारा गया।

चामुंडा-दुर्गा का एक पर्याय । दे॰ 'चंडी' तथा 'दुर्गा' । चारु-१. रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । भीम ने इनका वध किया ।

चार्गुप्त-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । चारुचंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । चारुचित्रांगद्-एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । चारुदेष्ण-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । इसकी

भिरुद्दुज्य-जनस्या द्वारा श्राष्ट्रप्य का एक पुत्र । इसका भिग्नी का नाम चारुमती था ।

चारुदेह-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। चारुनेत्रा-एक श्रप्सरा का नाम।

चारुमती-रुक्मिणी द्वारा कृत्ण की एक कन्या जो कृत-वर्मा के पुत्र विल को व्याही थी।

वमा क पुत्र वाल का व्याहा था। चारुमत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। चारुयश-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम। चारुवेश-कृष्ण श्रोर रुक्मिणी के एक पुत्र का नाम। चारुशीर्ष-एक राजर्षि का नाम। ये इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। श्रालंब के गौत्रज होने के कारण ये श्रालंबायन

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण श्रौर रुक्मिणी के एक पुत्र।

चावांक-१. एक राचस। यह दुर्योधन का मित्र था। जब युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के वाद विजेता के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तव इसने छुद्मवेशी बाह्मण के रूप में युधिष्टिर को उनके किये पापों के लिए दोपी ठह-राया, पर श्रन्य बाह्यणों ने वास्तविक वात को जानकर श्रपने नेत्र की ज्योति से इसे भस्म कर दिया। इसके द्वारा भाइयों की हत्या का दोप लगाये जाने पर इनको इतना चोभ हुआ कि ये वनवास के लिए प्रस्तुत हो गये। बाह्यणों ने सममा-वुकाकर इन्हें इस विचार से विरत किया । २.एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । श्रवंती देश की चित्रा श्रीर चामला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्वार नामक चेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम इंदुकांत श्रीर माता का रुक्मिणी था। पुष्करतीर्थ के यज्ञगिरि नामक पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। वंचना-शास्त्र के रचियता श्री वृहस्पति के ये शिप्य थे। यह चार्वाक ध्वनि के रचयिता थे।

चितामिण-१. एक प्रसिद्ध वारांगना । विख्यात वैण्णव किव विल्वमंगल जी दीर्घकाल तक इसके प्रेमी रहे । एक यार उन्होंने वरसाती नदी को एक मुरदे के सहारे पार किया और इस वेश्या के यहाँ पहुँचे; किंतु इसने कहा कि जितना प्रेम श्रस्थि चर्ममय शरीर से है उतना यदि भगवान श्रीकृष्ण से करते तो कृतार्थ हो जाते । उसी समय से विल्वमंगल जी को वैराग्य हो गया । अपनी श्रांखें कोड़कर वे हिरभक्ति में लीन हो गये । 'कृष्ण-करुणामृत' नामक एक यहे सरस श्रंथ की रचना इन्होंने की है । २. एक मिण का नाम । इसको धारण करनेवाला श्रीमलपित वस्तु प्राप्त कर सकता है ।

चिति-स्वायंभुव मन्वंतर में श्रथर्वण ऋषि की श्री का नाम। इनके पुत्र का नाम दृष्यंच् था जो श्रवमुखी था। चिकुर-एक सर्प का नाम। इसके पिता का नाम श्रायंक श्रीर इसके पुत्र का नाम सुमुख था।

चित्तुर-महिपासुर के सेनापति का नाम।

चित्रसुरानंद-प्रसिद्ध वैश्ववभक्त तथा संन्यासी। इन्होंने
गीता पादि यी टोरा की थी।
चित्रपत्तम-एक प्रसिद्ध वैष्यव भक्त।
चित्रपत्ती-एक सर्प या नाम। २. दुर्योपन पचीय एक
राजा। इपरो प्रतिविध्य ने मारा था। ३. पाँच्य पचीय
एक राजा। महाभारत युद्ध में कर्य ने इनका वध किया।
थ. एतराष्ट्रिक एक पुत्र का नाम तो भीमसेन के हाथ से
मारा गया। २. गृष्णि राजा के पुत्र। भागवत में इनको
चित्राय यौर पायु पुराण में चित्रक यहा गया है। ६.
एक दिगान का नाम।
चित्रया-गृष्टित के पुत्र का नाम।

नित्रकेंतु १. एक पीराणिक राजा जिनके लाखों खियाँ थीं।
नारत पीर पाँगरा के यज्ञ कराने से 'कृतद्ती' नामक
सी से एक पुत्र हुन्ना जिसे चन्य सफनी रानियों ने विष
देतर मार पाजा। रनेहवरा राजा उसका दाह कमें नहीं
परना चाहते थे। यांत में उस मृत वालक के उपदेश से
दी उनका मोह एटा घीर तब इन्होंने उसकी खंत्येष्टि
दिया की। नारद ने चित्रकेतु को संकर्पण भगवान का
मंत्र दिया जिसके प्रभाव से सात ही दिन में इन्होंने
ध्वतिहत गति पाई थीर सबंत्र इनकी खबाध गति
हो गई। एक दिन ये विमान पर बैठकर कैजाश में
निवर्णी के पहाँ पहुँचे खीर खिवजी को खपनी जंघा पर
पावती को पेटाये देख उन्हें झानोपदेश करने लगे। खिव
दी मुसकराये, पर पावती जी ने उनको राजस-योनि में
पन्म केने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह बृज्ञा-

म्र होतर उत्पन्न हुए । दे०'तृत्रामुर' तथा 'द्धीचि' । २.

पुत्र का नाम । इनकी माता का नाम खर्जा था । ३. सुर-

जेन देश के राजा। इनके एक करोड़ खियाँ थीं, परंतु

तों भी ये निरसंतान रहे। श्रंत में शंगिरा ऋषि की

कृषा में पुत्र हुया। ४. राम के भाई लक्ष्मण के दूसरे

में चरिष्ट ऋषि

रवायंशुय सन्वंतर

पुत्र का नाम । यह चंद्रकांत नामक नगर में रहते थे।

र. पांचारा देग के राजा दुपद के पुत्र का नाम । दोगापाय ने इसके भाई थीरपेतु को मेंगाया जिससे कुछ हो
इन्होंने दोग्याचार्य पर आक्रमण किया पर उनके हाथ
से हा इसकी राष्ट्र हुई।
पित्रमंथा-गोहुना की एक गोपी। जाायनि छुपि ने शी

रामर गीप के घर चित्रचेरत साम वी गोषी का जन्म हुता। पित्रगुप्त गृह पार जब क्रमा प्यान कर रहे थे तो उनके चीन में शनेर वर्गों से चित्रित, लेगनी चीर मित पात्र जिये के पुरुष उपरक्ष हुता। इन्हों का नाम चित्रगुप्त हुता। महा की काम से दुएस होने के पारण हुनों कायस्य

कृता की उपासना की जिसके फलस्यरूर्व गोकुल के शबंद

चित्रलोक भी है। कार्तिक मास की शुक्ता दितीया को इनकी पूजा होती है। इसी से इस दितीया का नाम यम दितीया पड़ा है। शापत्रस्त राजा सुदास इसे तिथि को इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुये थे। भीष्म पितामह ने भी इनकी पूजा करके इच्छा-मृत्यु न यर प्राप्त किया था। मतांतर से इनके पिता मित्र नाम है एक कायस्थ थे। इनकी वहन का नाम चित्रा था। फित के मरने के वाद प्रभास केत्र में जाकर इन्होंने सर्प भी तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तव यमराज ने इन्हें प्रपनी कचहरी में लेकन का पर दिया। तव से यह चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। मम

के गणक हैं। शंबए, माधुर तथा गौद शादि इनके नौ ता

हुए थे। गरह पुराण के श्रनुसार यमनोक के पान

्रष्टुद्धि की कि देवी शिल्पी विरवकर्मा भी स्पर्धों करने लगे । चित्रलेखा चित्रकला में छद्वितीय थी । चित्रचाप–ध्तराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। चित्रदर्शन–ध्तराष्ट्र के एक पुत्र ।

ने इन्हें धर्म का रहस्य समभाया । चित्रलेखा की सहा-

यता से इन्होंने थपने चित्रविचित्र भवन की इतनी मिन

चित्रधर्मेन्-महाभारतकालीन एक चित्रय राजा जो युद् मं दुर्योधन के पत्त में थे। ये विरूपाच नामक असुर के श्रंशायतार थे। चित्रध्वज-चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृष्णकी यदी स्तुति की थी जिसके फल से एक गोप कन्या के रूप में इन्हें जन्म मिला।

चित्रवर्ह-गरुड़ के पुत्र का नाम।

चित्रवाण-धतराष्ट्रं का एक पुत्र । चित्रवाहु-१. धृतराष्ट्रं का एक पुत्र । २. श्री कृष्णं का एक पुत्र । यह एक महारथी था । चित्रभानु-श्री कृष्णं के पीत्र । ये एक महारथी थे । चित्रभुख-यह एक वैरय थे । शद में श्रपनी तपरया के

त्रभाव से बालण होकर बल्लिं पद प्राप्त किया।
चित्ररथ-१. हरिवंश के धनुसार धर्मरथ के पुत्र का नाम।
यह खंग देश के राजा थे इनकी वंशावली इस प्रकार हैखंग → दिधवाहन → धर्मरथ → चित्ररथ।
२. एक गंधवं का नाम। इनका वास्तविक नाम खंगपर्य
था। इनकी खी का नाम खुंभीनसी था। दे० 'खंगार
पर्या' तथा 'कुंभीनसी'। ३ तुवंश के शत्रु जिनका इंड ने
वभ किया था। १. रोमपाद राजा का नामांतर। यह

यज्ञ किया जिसके फल से चतुरंग नामक एक पुत्र उपक हुया । १. राजा द्वुवद के एक पुत्र । चित्ररेखा-१. कृष्ण की एक प्रयसी गोपी । २. याणामुर क रुमार नामक प्रधान की कन्या । यह ऊपा की सहेली थी घोर चित्रपना में प्रचीण थी । एसी ने योगयन में कृष्ण के पुत्र व्यक्तिस्द को ऊपा के पास ला दिया था।

दशर्थ के मित्र थे । ये निस्संतान थे । धतपुत दशस्य ने

अपनी कन्या शांता को दत्तक के रूप में इन्हें दी जिन

इन्होंने अध्यक्ष्म को ब्याह दी। फिर इन्होंने पुत्रेष्टि

्रनामांतर 'चित्रसेग्ता' । ये० 'चित्रगृप्त' । चित्ररेफ-मेचा तिथि के सात पुत्रों में से एक । चित्रलेखा-१. एक ग्रप्सरा। राजा पुरुरवा ने केशी नामक दैत्य को मारकर इससे संबद्ध किया। २. बाल्मीक राजा की कन्या। ३. दे० 'चित्ररेखा'।

चित्रवती-वसु की पत्नी।

चित्रवर्मेन्-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । २. द्रुपद पुत्र जो महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया ।

चित्रवाहन-मण्लूर नामक नगर के पांडव राजा का नाम। इनके आदि पुरुप प्रभंजन थे। मलयध्वज और प्रवीर इनका नामांतर है। यह स्थान वर्तमान मण्णिपुर राज्य में था जो बर्मा आसाम की सीमा पर है। चित्रांगदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ थ जब कि वह एकाकी तपस्या के लिए लिये गये हुए थे। इससे अर्जुन को वश्रु वाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्र वेग-एक सर्प। यह जनमेजय के सर्प-यज्ञ में जला। चित्र शिखंडी-सरीचि तथा अग्नि आदि सप्तिपियों का सामृहिक नाम।

चित्रसेन-१. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जिसे भारत युद्ध में भीम ने मारा था। २. एक यत्तराज का नाम। ३. गंधर्वराज चित्रसेन । यह विरवावसु के पुत्र थे। इनकी गणना देविपयों में होती थी। देवलोक में अर्जुन को इन्होंने संगीत श्रीर नृत्य की शिचा दी जिसका मयोग श्रज्ञातवास में बृहबला के रूप में उन्होंने किया। जब पांडव घन में अपना कालयापन कर रहेथे उस समय ससैन्य दुर्या-धन उनको भ्रपना वैभव दिखाने के लिये गये श्रीर उसी वन में एक सरोवर-तट पर हेरा ढाल दिया। दुर्योधन ने गंघवीं को हटा देने की श्राज्ञा दी। श्रंततः चित्रसेन से कौरवों का घमासान युद्ध हुन्ना, जिसमें चित्रसेन ने कौरवों की खियों को बाँध लिया। दुर्योधन के मंत्री युधिष्ठिर की शरण श्राये। युधिष्ठिर के कहने से अर्ज़ुन भादि ने गंधर्वों को परास्त किया। श्रंत में चित्रसेन स्वयं त्राये । त्रर्जुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्टिर के कहने से कौरवों की खियों को सादर मुक्त कर दिया गया। ४. द्र्वद के पुत्र का नाम। भारत-युद्ध में इसे कर्ण ने मारा था। ४. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत-युद्ध में नकुल के हाथ से मारा गया। ६.एक पापी राजा। एक बार वन में मृगया के समय इसे भूख लगी। वन में श्रनेक श्रन्त्यज स्त्रियाँ मिलीं जो जन्माप्टमी का वत कर रही थीं। चुधार्त होने के कारण इसने उनसे श्रज माँगा; कितु इत समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धर्मवृद्धि जागृति हुई। राजा ने भी जन्माप्टमी का वत किया जिससे उसका उद्धार हुआ। ७. कर्ण के पुत्र। ८. परीचित के पुत्र। १. जरासंध के सेनापति।

चित्रसेना-एक श्रप्सरा का नाम।

चित्रांग-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम द्वारा मारा गया। २. एक वीर पुरुप का नाम। राम ने जय सरवमेध यज्ञ किया था उस समय चित्रांग ने अरव को रोक कर युद्ध किया था, पर वह पुष्कल के हाथ से मारा गया। चित्रांगद्-१.महाराज शांतनु के पुत्र जो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे भाई का नाम विचित्रवीर्य था। भीष्म इनके सौतेले भाई थे। चित्रांगद नामक गंधर्व से इनका तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये। ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचित्रवीर्य गदी पर वैठे। २. एक गंधर्व का नाम जिससे शांतनु पुत्र चित्रांगद से तीन वर्षों तक युद्ध होता रहा। ३. द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा। ४. कर्लिंग के राजा, जो दुर्योधन के रवसुर थे। ४. दशार्थ देश के राजा। इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था।

चित्रांगदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा छर्जुन की खी। इनके पुत्र का नाम वश्रुवाहन था। चित्रवाहन को कोई पुत्र न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना। चित्रा-१.सोम की सत्ताइस स्त्रियों में से एक। २. चित्र-गुप्त की खी। चित्रगुप्त ने महामाया को प्रसन्त करके इसे प्राप्त किया। ३.वाराणसी निवासी सुर्वार नामक विणक की खी। ४. एक श्रुप्सरा का नाम।

चित्राच् – धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया। चित्रायुध – १.पांचाल देश के एक महारथी राजा जो द्वापदी के स्वयंवर में उपस्थित थे। भारतयुद्ध में कर्णा के हाथ से ये मारे गये। २.धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारे गये।

चित्राश्व-१.शाक्य देश के एक राजा। ये घोड़े के शौकीन थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। इन्होंने मिट्टी से श्रश्व के चित्र बनाये थे। २. एक राजर्षि। ३. सत्यवान का नामांतर।

चित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या। काव्य-सौन्दर्थ प्रेमी मित्रशर्मा नामक बाह्यण से इसका प्रेम हो गया। दोनों ने सूर्य की बढ़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के माता-पिता ने दोनों के विवाह कर देने का स्वप्न देखा। दोनों पति-पत्नी रूप में एक दूसरे को पाकर चित्र मसन्न हुये। चित्रोपचित्र-धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया।

चिरकारिक (चिरकारिन्)-मेधातिथि गौतम के दो पुत्रों में से किनष्ठ पुत्र। दीर्घसूत्री होने के काश्या इनका यह नाम पड़ा। श्रपनी स्त्री के प्रति व्यभिचार का संदेह होने के कारण गौतम ने उनसे माता का वध करने को कहा। एक तो दीर्घसूत्री दूसरे मातृ-हत्या के भय से उनसे तत्काल शस्त्र न उठा। पितृ-भय से ये वाहर रहने लगे। क्रोध शांत होने पर गौतम को पत्नी की मृत्यु पर श्रत्यंत परचाताप हुष्या, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर श्रति धानंद हुत्रा। उसी समय पुत्र भी शस्त्र उठाये तैय्यार थे। उन्हें रोककर पिता श्रत्यंत प्रसन्न हुये।

्उन्ह राक्कर ।यता अत्यत प्रसम हुप । चिरांतक−गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।

चीधड्-प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये भिचावृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह तथा संत-सेवा करते थे ।

चीरवासस्-१. एक यत्त का नाम । २. कोरव-पत्तीय एक राजा।

चूडाला-शिविष्वज राजा की स्त्री।

चृँड़ामिणि-चृदापुर के राजा। इनकी स्त्री का नाम विशा-

जानी या जिसने निय की प्रयत्न उपासना कर हरिस्वामी
नामक कलान पुत्र प्राप्त किया ।
विश्वित-१.वृण्ति वैश्वीय एक पाँठवपधीय चित्रय राजा ।
हनश्री सृत्यु दुर्वोधन के हाथ से हुई । २. पाँडवपधीय
एक भाष्य राजा । हनके स्य के घोड़े पीले रेंग के थे ।
भारतपुत् में सृत्या के साथ घोर चुद्ध करने के धानंतर
होता के हाथ से ये मारे गये । ३. एक पाछाण का नाम ।
पृद्धि-एक पाठव । ४० विदि ।
विनन्य-येगडेश के प्रसिद्ध वैष्णव घाचार्य, प्रचारक तथा

सन्दर्भंक । एनवा जन्म १४८१ ई० में नवदीप में हुया धा । तारम्भ में एनका नाम विश्वम्भर था । धपने असा-धारत मीन्द्रमें धीर दलवल गीर वर्ण होने के कारण इनका नाम गौराह पर गया। प्रारम्भिक योवन काल में ही ये प्रशंद पंडित हो गये। पिता का श्राद्ध करने के तिए जब ये गवाधास गये तभी से भक्ति का एक श्रसा-धारम सोन पृष्ट निकला । ये रात-दिन श्रीकृत्रणका नाम प्रपत्ने थे । भाषावेश में कभी-कभी मृष्टित हो जाते थे । मध्य संभवार्या एक संस्थासी 'ईरवर पुरी' के प्रभाव से इनकी देवी भक्ति-बेरणा उसट पदी । वंगाल में इन्होंने वैकाय मत का भाषार किया । इनकी उपासना-पद्धति मधुरभाय, यी कही जाती हैं, जिसमें कांतासिक ही प्रधान मानी जाती है। ए: ययों तक पूर्वी भारत श्रीर परिद्रिमी भारत पा पर्यटन करके इन्टोंने खपने मत का प्रचार विया । मृन्दायन में भी घाप ने कई वर्षो तक निवास हिया । जगन्नाय की मृति के सामने प्रायः भावावेश में ये भृत्यित हो जाते थे। यहीं पर सार्वभीमराजा को शपना शिष्य यनाया । 'सनातन गोस्त्रामी' श्रीर 'रूप गोस्त्रामी' इतके शिष्य थे। पूरी में ही समुद्र को श्रीकृत्य की गमना समक प्रेमोरमत्त हो उसमें ये कृद पड़े और फिर इनका पर्टी पता नहीं घला। इनकी मधुर भक्ति पद्वति ने हिंदी सारित्य के मध्ययुग के उत्तरकालीन कृत्व मनों को प्रभावित किया है।

र्भवर्थ-तुरु वे पुत्र । र्भवर्थ-तुरु वे पुत्र ।

चैय-चैरिसाम पृष्टेशु का नाम । थे शिशुपाल के पुत्र थे । चौल∽हविद देश के कुठ चित्रम राजा ।

चुँद्रि-एर श्रीतह चारण भक्त।

न्। मुन्दु-एक प्रमिद्ध चारण भक्त ।

भौरोभी-पुर प्रतिसं चारण शक्त । ये श्रमिनय-रूना तथा

या न-रता में मिलकरन थे।

प्ययम-लग्नेत्र में ज्यान लीर शरिवनीतुमारी सा शाम्याम है। महाभारत के श्रमुमार हुनकी माना फलोमा और दिला भुगु थे। 'त्यावन' बा मध्याथे हैं 'गिरा हुशा'। महा ग्याना है, जब हुनकी माँ गभेपती थीं तभी एक राज्य उन्हें से भागा। मार्ग में भय से हुनका गर्भवान हो गया। ज्यानुत हो राज्य में उनको स्वक्षात पुत्र वे गाय परे गाने की काइन दे हैं। उन्हें पुत्र का नाम ह्यान हुका। ह्यान बहुन शहे द्विष्टि हो गये हैं। एक बार मम्हार तह पर पोर गय परते हुए ये पहुन दिनों तक सम्हित हो। हुनके मारे शरी हो दोमकों ने दक विदा क्षेत्र स्ति ही समस्ती रही। उनके हुम बाहम में एक बार राजा शर्यात की कन्या सुकन्या पहुँची भीर इनकी आँखों को जुगन् समभक्तर खोद दिया जिसमे षाँखों से रक्त वहने जगा। राजा शर्यात घमा माँगने शाये, पर खीरूप में सुकन्या को देने पर ही प्यवन प्रमा करने को प्रस्तुत हुए। च्यवन ऋति वृद्ध ऋौर जीर्णकाय थे। सव लोग सुकन्या पर हैंसते थे। एक बार च्यान के पुरापे की हँसी उदाकर श्ररिवनीकुमारों ने सुकन्या को विच-लित करना चाहा। कुमारों ने उनके सतीव्व की परीचा ली। एक बार एक सरीवर में कुमारों के साथ च्यवन को स्नान कराया गया । दिन्य देह धारण किये वे सभी एक ही रूप धारण किये हुए निकले । सुकन्या को उनमें से एक को चुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को चुना इससे कुमार सुकन्या से प्रत्यंत प्रसन हुये श्रीर दिव्य शौपधि से च्यवन को स्थायी यौवन प्रदान किया। यह र्थापधि यय भी स्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपकार के कारण स्यवन ने इंद्र से कहकर कुमारी को यज्ञ भाग दिलवाया ।

छंदोग माहिक-माहिद्दि का पैतृक नाम ।
छंदोगेय-श्रिकुलोत्पन्न एक गोन्नकार ।
छंदोदेव-इंद्र की कृपा से प्राप्त मतंग का नाम । यह उनका जन्मांतरगत नाम था ।
छंगल-१. एक शाखा-प्रवर्तक श्रिप । २. इंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के शिष्य ।
छद्मकारिन्-भविष्य पुराण के श्रनुसार दलपाल के पुन ।

इन्होंने चोदह हज़ार वर्षों तक राज्य किया। छमा-पृथियी का एक पर्याय। दे० 'पृथिवी'। छाया-सूर्य की खी का नाम। सूर्य की पहली पत्नी का नाम संज्ञा था। उससे सूर्य को यम नामक एक पुत्र खीर यसुना

नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सूर्य के तेज की सहने में यसमर्थ हो संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई थीर अपनी छाया से एक की बनाकर सूर्य के पास रख गई। अपनी संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गई थी। सूर्य को छोद्कर वह अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई कितु पति का त्याग करने के कारण पिता ने उसकी भर्त्सना की थार पुनः पति के पास जाने की श्राज्ञा दी। पर यह कुरवर्ष में चली गई और वहाँ श्रविवनी के रूप में एधर-उधर विचरण करने लगी। एधर सूर्य को छाया से साविण श्रीर शर्नेरचर नामक दो पुत्र हुए। इसके यार् स्वभावतः द्वाया धपनी संतानों के सामने सपत्नी की संतानों की श्रवहेलना करने लगी। श्रवसन्न हो छाया ने यम को यह गाप दिया कि सुम्हारं पाँव गिर पहें। हस पर सूर्य ने द्वाया की बहुत भरसनों की। यम से कहा कि तुन्हारे पीच का मांस कीट्रे पृथ्वी पर खे जायेंगे। शावेश में याकर छाया ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। संज्ञा के लुत होने से सूर्य बहुत हुनी हुन छीर विश्वकर्मी के पाम गमें । दिग्यचन्त से यह जानकर कि वह ग्रहिवनी के रूप में इधर-उधर विचरणका रहा है, सूर्य स्वयं धरवरूप में उसके पास गरे थीर उसके साथ मंभोग किया, जिससे

यरिवनीष्टमारीं की उरपत्ति हुई । जब सूर्य ने प्रवना

तेज कम करने का वचन दिया, तब फिर संज्ञा उनके पास गई । दे॰ 'संज्ञा', 'यम' तथा 'विवस्वान'। छीतम-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त। नाभा जी के अनुसार ये एक दिग्गज वैप्पाव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की रचा में सदैव लगे रहते थे। छीतर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

छीतर जी-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त। ये कील्ह जी के

छीरसागर-(चीर सागर) पुराणों के श्रनुसार सात सागरों में से एक। यह दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी सागर में लुक्ती के साथ शेप शय्या पर शयन करते हैं। छीरस्वामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक ।

जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। जंगी-एक प्रसिद्ध वैत्याव भक्त। ये स्वामी श्रग्रदास जी के रिाप्य तथा नाभादास जी के गुरुभाई थे। जंघ-रावण की सेना का एक प्रसिद्ध राज्ञस। जंघपूत-एक ऋषि का नाम । इन्होंने गोपी-भाव से कृष्ण की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्म हुन्ना। जंघावंधु-युधिव्हिर की सभा के एक ऋषि। जंद्रक-एक राजा । इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजयें-पिणी नामक कन्या थी। प्रथ्वीराज के भय से ये नर्मदा तट पर पार्थिव-पूजन करने चले गये और वहाँ शिव को प्रसन्न करके वर माप्त किया।

जंबुमालिन-रावरा के मंत्री महस्त के पुत्र का नाम। हनुमान ने जिस समय लंका में अशोक वाटिका विध्वंस की रावण की आज्ञा से ये वहाँ गये और हनुमान के हाथ से मारे गये।

जंभ-१.विल का मित्र। यह जंभासुर के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय इंद्र और बिल से युद्ध हो रहा था और वज्र के प्रहार से बलि मूर्छित हो गये, उस समय इसने इंद्र से युद्ध किया श्रीर मारा गया। २. रावरापचीय एक राजा । ३. राम पत्तीय एक बानर ।

जगतसिंह (नृपमणि) - प्रसिद्ध वैष्णव भक्त राजा। इनके पिता का नाम श्रानंद सिंह तथा माता का नाम वासो-देई था। ये बढ़े बीर, प्रतापी तथा बदीनारायण के परम भक्त थे। इन्हें संतनृपति कहा गया है।

जगदंवा-दे॰ 'पार्वती' तथा 'सीता'। जगदानंद-एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त तथा संन्यासी। मध्यकालीन वैष्णव जगदीश दास-एक मसिद्ध भक्त ।

जगन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ।

जगन्नाथ थानेश्वरी-प्रसिद्ध वैप्णव भक्त। ये चैतन्य महा-प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे। इनके सम्बन्ध में जन-श्रुति है कि इन्होंने अपने घर में ही भगवान का प्रकाश-मान रूप तीन दिन देखा और फिर चैतन्य के शिष्य हो गये। इनका नाम चैतन्य जी ने कृष्णदासी रक्खा घा। जगन्नाथदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये अग्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु-भाई थे। जगन्नाथ पारीप-रामानुजाचार्य के थी मार्ग के धनुयायी

एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये पारीष ब्राह्मण श्री रामदास जी के पुत्र थे। नाभा जी ने इन्हें 'धर्म की सीमा' कहा है। जघन-धूम्राच् के पुत्र का नाम।

जटायु-एक प्रसिद्ध गृद्धराज । ये दशरध के मित्र थे। इनके पिता विनतानंदन, सूर्य-सारिथ श्ररुण थे । इनके भाई का नाम संपाती था । दोनों प्रवल पराक्रमी थे श्रौर एक बार इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूर्य का रथ रोकने का दुस्साहस किया था। जटायु पंचवटी में निवास करते थे। सीता का ऋपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये रावण से इन्होंने युद्ध किया श्रीर शारम्भ में रावण को पछाड़ भी दिया; किन्तु श्रंत में रावण ने इनके पंख काट डाले और मुमूर्पु अवस्था में छोड़कर भाग गया। सीता को खोजते हुये राम ने मूर्छितावस्था में इन्हें देखा। इन्होंने राम के सामने ही प्राण त्याग दिये। राम ने अपने हाथों से इनकी श्रंत्येष्ठि किया की।

जटासूर-१. एक प्रसिद्ध राज्ञस । पांडवगण वन्वास के समय जव विद्विकाश्रम में रहते थे उस समय द्रौपदी के हरण करने की भावना से इसने युधिष्ठिर आदि को बंदी कर लिया । उस समय भीम मृगयार्थ श्रन्यत्र गये थे श्रौर श्रर्जुन इन्द्रलोक में थे। हरण करके जाते हुये मार्ग ही में इसे भीम मिल गये और युद्ध में परास्त करके द्रौपदी स्रादि का उद्धार किया । इसके पुत्र अलंबुश ने भारत-युद्ध में कौरवों की श्रोर से युद्ध किया । २.युधिष्टिर की सभाकाएक राजा।

जटिन्–पाताल का एक जटाधारी सर्प।

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके गोपी का जन्म माप्त किया। एक वार शिव इनका रूप धारणकर ब्रह्मचारी वेप में शिव के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के पास गये श्रौर शिव की श्रत्यंत निंदा की पर पार्वती के ऊपर उसका जब तनिक भी प्रभाव न पड़ा, तव संतुष्ट हो शिव ने श्रपना रूप दिख-लाया ।

जटिला-गौतम केवंश की एक स्त्री । इनकेपति सप्तर्पि थे। जटी मालिन-एक शिवावतार का नाम। ये वाराहकल्पांत वैवस्वत मन्यंतर में भकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे-हिर्ययनाभ, कौशल्य, लोकाची तथा प्रीधाय।

जठर-एक ऋषि । ये जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे । जड़ कौशिक गोत्री एक दुराचारी बाह्यए। एक बार जब ये व्यापार करने बाहर गये तभी चोरों ने इनका बध कर ढाला और पूर्व जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को प्राप्त हुये। इनका पुत्र परम धार्मिक था। काशी जाकर उसने इनका विधिवत् श्रंतिम संस्कार किया जहाँ ये पिशाच हुये थे वहाँ गीता के नृतीय अध्याय का पाठ किया और तब इनकी मुक्ति हुई। मार्कंडेय पुराण में भी एक जड़ का उल्लेख हैं।

जड़ भरत-एक प्राचीन राजा। परम विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ होते हुये भी ये सांसारिक चासनाओं से पीछा न छुटा सके थे। वानमस्य होने पर भी सद्य जात एक मृग शावक को पालकर उससे अत्यंत स्नेह किया। खत में इरवर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए मरे, जिसके पारस्यस्य पशु-योनि में उपस हुये। चौरासी योनियाँ भौगते हुये पुनः मनुष्य योनि में आये, किन्तु फिर भी इन्ही दाना नहीं गई जिसके कारण ये जह भरत नाम से प्रशिद्ध हुये। परम जिहान होने हुये भी इन्हें लोग मूर्य समस्त्रे थे चीर पेयन भोजन देकर इनसे खूब काम लेते थे। एक चार राजा सीयीर ने इन्हें पालकी दोने में लगाना चादा। इसी घपमान से इन्हें घारमज्ञान हुला। पान्त्री योना इन्होंने घर्योकार किया जिससे इनके कार मार पत्ती, किंतु किर भी ये उस से मस न हुए। खंत में राजा मीयीर ने इन्हें पहिचाना खोर एमा मागते समय इनसे झानोपदेश प्राप्त किया। भरत ने भी झानोदेक इसम मांग प्राप्त किया।

बहु (संट यहु)-देवयानी के गर्भ से उत्पन्न महाराज ययाति के ब्येष्ट पुत्र। इनके छोटे भाई का नाम मुर्वेषु मिनता है। एनके पिता ने अपने दवसुर शुकाचार्य के जाप में जराजस्त छोकर एक बार इनसे कहा था कि सुक्ते अवना बीवन दे दो। एक सहस्व वर्ष भोग करने के गाद में उन्ने तुम्हें वापम कर हूँगा। इन्होंने इस विस्व में नकागरमक उत्तर दिया था, जिससे कोधित तीवर में नकागरमक उत्तर दिया था, जिससे कोधित तीवर इनके पिता ने कहा था: "तुम्हारा तथा तुम्हारे यंग्जों का आज से राज्य पर कोई अधिकार नहीं है।" किर इनके पिता ने अपने राज्य का दिवस भाग इन्हें दिया था उत्तर पर इन के वंशजों ने भी राज्य किया। एत्या का जन्म इन्हों के वंश में हुआ था। यही यादव जाति के अथम पुरुष पहे जाते हैं।

जहुनाय (सं॰ यदुनाय)-यदुवंश के सबसे श्रधिक प्रतिभा-गानी व्यक्ति होने के कारण ही संभवतः कृष्ण को इस संज्ञा में संबोधित किया गया है। दे॰ 'कृष्ण'।

- जनग- चपने घप्याप्म तया तत्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक विरुपात पीराधिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र थे। एक समय निनि ने कई सी वर्षों में समाप्त होंने-वाले एक महायहा की तैयारी की और उसका पौरी-हिन्द करने के लिये वशिष्ठ से अनुरोध किया, परन्तु उम समय वह इंद्र के यह में स्वस्त थे। वशिष्ठ ने उनसे इंट्रकायज्ञ पूराहो जाने तक के लिए कुक जाने को पटा । निमि मीन रहे भीर वहाँ से चले थाये । बदिष्ट में समन्त्र कि निमि ने सुकाय गान लिया; पर निमि ने भीतम यादि ऋषियों की महायता से यह धारम्भ कर दिया क्रिममें राष्ट्र हो यिनष्ट ने इन्हें शाप दिया, मलुगर में निनि ने भी। शाप दिया। दोनों के शरीर महम हो गर्प । ऋष्यों ने एक विरोप उपचार से निमि मा शरीर परासमाप्ति नक सुरवित सम्मा। निमि निष्मंतान थे। शतग्र ऋषियों ने ऋरणि में इनके शरीर धा संपन रिया जिसमें एक पुत्र उत्पन्न हुया। मृतदेह से कारण दोने के फारण पड़ी पुत्र जनक कर नाया । शरीर मंधन में उत्पष्ट दोने के कारण इनका एक नाम मिथि भी परा । इन्तेंने ही निधितापुरी बमाई । इनकी सना-इसपी पीति में सीरपात जनक उपक हुने जिनकी बच्चा र्माता भी लो रामणंद की पूर्ण हुई। राजा निमि पा शाम मदर्श दल्कों पर माना जाता है।

जनगोपाल-एक प्रसिद्ध चैप्लव भक्त तथा कवि । ये 'नर-हुए' नामक गाँव के निवासी थे। ये भागवत के विशे-पज्ञ थे। इनसे धाविष्कृत 'जन्नरी' नामक एक छंद सी चर्चा नाभादास जी ने की है। जन द्याल-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा कवि। जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा । दे॰ 'धर्मण्यज्ञ'। जन भगवान-एक प्रसिद्ध हरि-मक्त तथा कयावाचक। जनमेजय-१. एक महान् राजा । ऋर्जुन के प्रपीन्न, तथा परीचित और माद्रवती के पुत्र। ब्रह्महत्या-दोप से सुक होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। इनके पिता तक्क नामक सर्प से मारे गये, धातएव सर्पो का नाश करने के लिये इन्होंने एक महान् सर्प-यज्ञ किया जिसमें समस्त सर्प धौर नाग मंत्राहत होकर यज्ञाप्ति में भस्म हो गये। इनका श्रौर श्रास्तीक ऋषि का संवाद मसिद है। इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २.नीप के वंशज एक कुलघातक राजा । ३. राजा दुर्मुख के पुत्र श्रीर युधिप्टिर के सहायक। ४. चंद्रवंशी राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता चाहिनी थीं। २. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कीशल्या तया सी अनंता थीं। इनके पुत्र का नाम प्राचीन्यस था। ये भी बलाहत्या पाप है भागी हुए थे छीर यह हाए पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंशी राजा श्रविचित् के

वंशज् । ७. एक नाग-विशेष । जनशकराच्य-श्रश्वपति कैकेय, श्रहण श्रोपवेशि तथा उदालक श्राहणि के समकालीन थे । इन्होंने उदालक से तत्वज्ञान की शिषा पाई थी ।

जनादेन-प्रसिद्ध मध्यकालीन वैक्एव भक्त। जमद्गिन-एक प्रसिद्ध महर्षि । ऋग्वेद में इनका कई बार उन्नेख हुया है। ये महर्षि ऋचीक के पुत्र थे। इनका विवाह राजा प्रसेनजित की कन्या रेखुका के साथ हुआ था । एक दिन इनकी स्त्री गंगा-स्नान करने गईं। यहाँ उन्होंने राजा चित्रस्य को श्रपनी स्त्रियों के साथ जलफीड़ा फरते देखा जिससे उनका मन विचलित हो गया श्रीर चित्रस्य के साथ व्यभिचार में प्रवृत्त हुई । जब ये लोटी तो ज्ञानयल से जमद्गिन सब जान गये। एक-एक करके पुत्रों को उनका यध करने को कहा; किन्तु पिता के कोध से सब जब हो गये। यंत में पिता की घाजा से परश्राम ने माता का वध कर ढाला। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने यर माँगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने का वर माँगा। जमदिन ने ऐसा ही कर दिया। जमदग्नि की मृत्यु कार्तवीर्य के द्वारा हुई जब कि ये ध्यानमञ्ज अवस्था में थे। ये भी विश्वामित्र के विरोधी थे। जमराज (सं० यमराल)-सूर्य के पुत्र तथा यमुना के नाई। ऋग्वेद में इन्हें पितृ-लोक में जानेवाला प्रथम पिता कहा गया है। एक स्थान पर यस तथा यमी (यसुना) से पारस्परिक बातचीत भी है जिसमें यमी एससे थपने साथ संभोग करन लिए कह रही है। ऋग्वेद में यम का पाप तथा पुषय के निर्फायक का भयकर रूप कहीं भी नहीं है,

किर मी भयंकरना है। उनके साथ दो भीपण कुत्ता

का पर्यंत मिलता है जिनके चार खाँखें हैं तथा चौदी-

सी नाकें हैं। ये यस निवास-स्थान के द्वार पर खड़े रहते हैं श्रीर पथचारियों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के वीच भी ये अपने स्वासी के संदेह वाहकों के रूप में देखे जाते हैं। महाकाच्यों में इनको संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कहा गया है। पुराणों में इनका सृत त्रात्मात्रों के वाद पुराय के निर्णायकों के रूप में वर्णन है। मृत्यु-लोक में अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़-कर श्रात्मा यमलोक जाती है श्रोर वहाँ यम श्रपने लेखक चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं। यम के दूत जो श्रात्मात्रों को मृत्यु-लोक से ले जाते हैं, वढ़े भयंकर वताए गये हैं। यम की पत्नियों का नाम हेमसाला, सुशीला तथा विजया मिलता है। इनका निवास-स्थान पाताल में स्थित यमपुर कहा जाता है। इनके दो मुख्य श्रनुचरों का नाम चंड ग्रथवा महाचंड तथा काल-पुरुप है। यम द्विण के दिक्षाल भी कहे जाते हैं। कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिष्ठिर इ हीं के पुत्र थे।

जमल-(यमल-श्रर्जुन)-नलकृवर श्रीर मणिशीव नामक कृवेर के दो पुत्र नारद के शाप से यमलार्जुन के वृत्त में परिणत होकर गोकुल में उगे। नारद के वरदान के कारण जढ़ वृत्त होने पर भी पूर्व जन्म की वातें इन्हें स्मरण थीं। वाल कृष्ण के ऊधम से ऊव कर एक बार यशोदा ने उन्हें ऊखल में वाँध दिया था। संयोग से श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ यमलार्जुन वृत्त थे। श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वे दोनों वृत्त लुप्त हो गये श्रीर उनके स्थान पर दो सिद्ध पुरुप उपस्थित हुये जो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उत्तर की श्रोर चले गये।

जमुना-१. एक मसिद्ध सध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा सहिता । २. दे० 'यमुन्' ।

जयंत-१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्ण्य भक्त। २. श्री रामचन्द्र के एक सिवव तथा भक्त। ३. पांचाल देश के एक चित्रय राजा। ये पांडव सेना के महारथी थे। ४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर-संप्राम में इन्होंने कार्लय नामक राचस का वध किया था। ४. राजा दशरथ के आठ महासात्यों में से एक। ६. श्रज्ञातवास के समय भीम का छुत्र नाम। ७. श्रष्ट वसुओं में से एक। दादश श्रादित्यों में से एक।

जयंती—राजा ऋषभदेव की शी। इनके गर्भ से ऋषभदेव को निन्यानवे पुत्र उत्पन्न हुए और प्रत्येक नी-नी खंड पृथ्वी के स्वासी हुये। इनके ज्येन्ठ पुत्र का नाम भरत था जो भरत-खंड के स्वामी हुयेथे। भरत परम धार्मिक, शास्त्रज्ञ और परम पराक्रमी राजा हुए। इ होंने बहुत दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे० 'भरत' तथा 'ऋषभदेव'।

जय-१ विजय का भाई। ये दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार इन्होंने सनकादिकों को विष्णु के पास जाने से रोका जिससे कुद हो कर उन्होंने शाप दे दिया। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि विष्णु से गा तो शत्रु भाव या सिम-भाव करके ही ये मुस्त हो सकते हैं। वोर- गति पाने के लिए इन्होंने शतुता को ही श्रेयस्कर समभा श्रतः ये सतयुग में हिरण्याच्य-हिरण्यच्किशिषु, श्रोर त्रेता में रावण-कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। वायु मत से जय विजय का पुत्र था। दे॰ 'विजय'। २. उत्तानपाद वंश में ध्रुव के पुत्र का नाम। ३. विदेह वंश में श्रुत नामक जनक के पुत्र। ४.धृतराष्ट्र के एक पुत्र। भीमसेन हारा इनकी मृत्यु हुई।

जयत्सेन-१. जरासंघ का पुत्र । यह भरत-युद्ध में पांडवों की खोर से लड़ा था। २ खज्ञातवास के समय नकुत का छुत्र नाम। २. सार्वभौम राजा का पुत्र। इनकी माता सुनंदा तथा खी सुश्रुवा थीं। इनके पुत्र का नाम खवा-

चीन था। ४. धतराष्ट्र का एक पुत्र।

जयदेव-प्रसिद्ध संस्कृत किव । इनकी माता का नाम वामा देवी तथा पिता का नाम भोजदेव था । वंगाल के वीर-भूमि ज़िले में केंद्रला नामक स्थान इनकी जन्म-भूमि थी । इनका 'गीत गोर्विद' संगीत और साहित्य का अनुपम ग्रंथ है। भाषा-लालित्य और काव्य-माधुर्य के लिये यह धित प्रसिद्ध है।

जयद्रथ-१. महाभारत युद्ध में दुर्योधन-पनीय एक राजा। शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अर्जुन के अतिरिक्त श्रीर कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता है। एक वार जब श्रुर्जुन संसप्तवों की श्रोर युद्ध करने चले गये उस समय दोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसकी भेदन किया केवल अर्जुन को ज्ञात थी। अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि नहीं सीख पाये थे। चक्रध्यूह के समय यह निरिचत हुआ कि जब अभिमन्यु व्यृह तोड़े देगा तो अन्य पांडच विजय कर लगे। जयद्रथ प्रथम द्वार पर था। इसलिये अभिमन्यु के अतिरिक्त चक्रव्यूह में कोई भवेश न कर सका। श्रिभ-मन्यु चकव्यूह में मारा गया। जयद्रथ उसका मूल कारण ठहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन स्प्रास्त के पूर्व जय-द्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, अन्यथा स्वयं चिता में जल जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ छिपा रहा। कृप्ण ने सूर्य को अपने चक्र से डक कर संध्या कर दी। इस संध्या काल में जब भ्रर्जुन चिता वनाने लगे तब जय-द्रथ उन्हें चिड़ाने के लिए निकला। उसी समय श्रीकृष्ण ने चक्र का त्रावरण हटा लिया । सूर्य का मकाश सवको दिखाई पड़ा। श्रर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका सिर उड़कर कुरुचेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता की गोद में जा गिरा। तपस्या करने के बाद ज्योंही वह उठे त्योंही जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे उसके पिता का सिर दुकड़े-दुकड़े हो गया क्योंकि उसके पिता ने जयद्र्य को चरदान दिया था कि जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरेगा उसका सिर टुकड़े-हुकड़े हो जायगा। इसी कारण अर्जुन ने शंकर द्वारा पाये गिये पाशुपत वाण से इसका सिर उड़ा दिया था। २. राम की सभा का एक राजा।

र्जयद्वल-त्रज्ञातवास के समय सहदेव का छुद्म नाम। जयमल-१. मेड़ता के राजा, एक प्रसिद्ध वैद्याव भक्त। नाभा जो ने इनको मीरावाई का भाई कहा है। २० मस्पराजीन भक्त राजा। एक चार प्रयक्त राष्ट्र ने उसे

गैर िया। इनाँने कहा, 'प्रमु सब भक्ता ही

बर्धेंं 'डॉर मदको रक्तरंत्र में मुमजित होने की घाजा

हैं। स्वर्ग नेक्यार ही सपना युद्धास्त्र मेंग्वाया। जब उसे

लाग गया गव वह पसीने में ना था। फिर पता नगाने

पर मानूम इक्ता कि कोई स्वाम वर्ण बीर धकेले सारी

श्रु मेंना की परान्त करके चला गया। इस मकार ममु

ने घरने भक्त की रक्ता की। देनिए 'कामध्यत्र', 'खालमण' नया 'देवा'।

जयरात-वर्णित के राजकुमार का माई। भारत-युद्ध में

यह कृतर्यों के पज में था।

जयशानन-एक प्रसिद्ध प्रात्मणा। इंद्रप्रस्थ के राजा छनंगपान ने प्रपत्ती चंद्रकांति नाम की कन्या इन्हें व्याह

श्री थी। ये जथ हिमालय पर समाधिस्थ थे तो इन्हें

राज्योपनीम की लालमा उत्पन्न हुई। देहत्याम कर ये चंद्रगांति के सर्भ में उत्पन्न हुये और जयचंद्र के माम ने प्रसिद्ध हुये। देखिए 'जयचंद्र'।

जब्रसिंह-व्यक्तेर के चौहान राजा के चैशोलन मददेव के राज । इन्होंने ४० पर्धे तक राज्य किया । जयसेन-मन्द्रम्, वायु तथा महाभारत के ब्रनुसार कैकेवी

के द्वारा सार्वेभीम के पुत्र। एनका नाम जयस्येन भी प्रितित् हैं। विष्णुपुराग के घनुसार ये बहीन के पुत्र थे। जयानीक-१.दुपदपुत्र पांचान। महाभारत-युद्ध में ये द्रोण पुत्र घरवस्थामा द्वारा मारे गये। २. मत्स्य देश के राजा

ो विराट के भाई थे ।

जयारव-१.जयानिक के भाई थीर दृषद के पुत्र का नाम।
इनकी मन्तु दोलाचार्य के पुत्र श्रद्भवामा के हाथ से
पुर्द । २. विराट के भाई।

जयरा-दिराट नगर में थजातवास के समय भीम का गुप्त नगम।

जररकार १. नागनज वासुकि के बहनोई एक प्रसिद्ध सर्प का नाम। इनकी खीका नाम भी जरकारु था। इनके पुत्र का नाम 'सान्त्रीक' था। एक वार इनकी पत्री ने इन्हें सोते से जगा दिया, जिसमें खप्रमान हो, वे उसे छोड़ कर पत्ने गये। चरते नमय इन्होंने 'प्रस्ति' (गर्भ ई ) वहा था। इन कारण जो मंतान हुई उसका नाम

्यार्गीक पदा । २. नागराज बासुकी की भगिनी थीर ारराहरू की की का नाम । जरदुर्गीरी-पासुकि की भगिनी जरकार का नामांतर ।

्दे॰ 'तरातर'। जरम्-तमुदेव की रथराजी गाम की सी से उत्पन्न द्वितीय पुत्र का गाम । अधिक तुत्तीत्वता गीकर भी दुष्टमीं के त्रासन के बचाप दी मने थे। इन्हों के बाल से श्रीहत्व की सुत्र हुई। कार्यांतर में मण्डतीये में इनकी सुन्न हुई।

्रास्तु हुइ। या अतर म भावताय म इनका मृखु हुइ। इनम् नामांतर 'तमा' ई। ये पूर्व जन्म में यानि थे। जयन्तान-गृह मनिद्ध राष्ट्रा ये कुछ नेत से पीदिन थे। मुर्वदेश की सामाजना से रोतमुक्त हुये।

अरा एवं राज्यी का गाम । यह जगर्यंच की उपमाना भी। राजा मुहद्रव की दो जानियों को खाया-खाया पुत्र हुमा तिसमें राजा से दोनों की जमग्रान भूमि में केंद्रवा दिया। यह रापसी रमशान भूमि में रहती थी। रूप्ट्रें दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया। पूर्णांद्र रस्त्र राजा से कहा कि जब तक इसके बीच की संधि ने ट्रेटेगी तब तक हुसे कोई मार नहीं सकता। रं 'जरासंघ'।

जरासंध-१. मगधाधिपति वृहद्वथ के पुत्र का नाम । मृह ने पुत्र-प्राप्ति के लिए चंड कीशिक की श्वाराधना है एक कन देकर राजा से कहा कि इसे रानी को पिना है राजा के दो रानियाँ थीं। श्रतः कल को बीचोर्गाह

काटकर उन्होंने एक-एक हुकड़ा रानियों को दे दि समय पर दोनों रानियों को श्राधा-श्राधा पुत्र हुचा ए ने उन्हें फेंकबा दिया किंतु रमशान निवासनी 'जरा' र की राशसी ने दोनों को जोड़ (संधि) दिया। इसी उसका नाम जरासंध पढ़ा। कालांतर में यह एक मा योदा हुखा। यस्ति श्रीर प्राप्ति नाम की कंस की देने कन्याएँ इसी को ट्याही थीं। कृष्ण के हारा कंस के म

जाने के बाद जरासंघ ने कृष्ण को श्रपने श्राक्रमहों कारण मथुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया। कृष्ण द्वार में रहने लगे। युधिष्टिर के राजस्य यज्ञ के पूर्व जाहा श्रोर भीम में द्रन्द्व युद्ध कराया गया। कृष्ण के संस्व भीम ने जरासंघ के शरीर की संधि तोड़ दी श्रोर स् मूर गया। दे० 'जरा'। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र।

जरितारि-मंद्रपाल ऋषि के पुत्र। इनकी माता का र जरिता शाकी था। जरिता शाकी-१. एक मंत्रद्वष्टा। २. मंद्रपाल ऋषि

ने श्रिप्त मञ्जलित करके इसे भस्म किया था। जितका—यादीकों का एक गण। जिलंधर—करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। जिलंधरा–कारिराज की कन्या व भीमसेन की पर्ल इसके पुत्र का नाम शर्वत्रात था।

जरुथ-एक राज्य । यह जल में रहता था । वशिष्ट ई

जल जातृकरयं-एक प्रसिद्ध बाह्यण पुरोहित का नान् यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश के पुरोहित व दे॰ 'जात्करपं'। जलद-प्रत्रिक्ष कुत्रोत्पत्र एक गोत्रकार का नाम। जलसंध-१. ध्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसे मीम ने म था। ३. मगध के एक प्राचीन राजा। महाभारत गुढ

ये दुर्योधन के पन में थे श्रीर सात्यकी के हाथ से इन मृत्यु हुई। यह यदे शूर्वीर तथा पवित्रकर्मा थे। श्रीरत कुत्तोपन्न एक द्यावर्षि। इनका नामांतर जनसं या। जलफ-एक पुरुवंशी राजा। जलफ-तामस मन्वंतर में सप्तर्वियों में से एक।

जय-गृंदकारयय वासी एक राज्स । विराध नामक राष्ट्र इसी का पुत्र था । जवीनर-भद्रास्य के पुत्र का नाम । भागवन में नाम यवीनर है। प्यत्यत्र प्रवीरन नाम से भी ये नी हैं। जसवंतिसिद्द-एक प्रसिद्ध वैः एव भक्त श्रीर जवमाल नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई। ये हरिदास जी के शिष्य थे।

स गोपाल-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया ।

्सू स्वामी-एक श्रनन्य हरिभक्त । एक वार वजवासी इनके वेल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख श्री कृष्णजी ने इन्हें दो नये वेल भेज दिये जिससे ये हल जोतते रहे । नाभा जी ने इस घटना को ब्रह्मा द्वारा वच्छ-हरण की कोटि में रक्खा है।

सोधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इनकी उत्पत्ति दिवदास के विश्व में हुई थी। भक्तमाल में इनके विषय में एक विलक्षण कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक वार इनके यहाँ 'रामायण' की कथा हो रही थी। विरवामित्र के यज्ञ-रिक्षण के लिए राम-लक्ष्मण जा रहे थे। इस प्रसंग को मुन, भाव विभोर हो ये कहने लगे—'में भी साथ विल्या।' यह कहकर ध्यान में तन्मय हो गये। प्रभु ने इनको प्रत्यच दर्शन दिये ग्रोर कहां-'तुम यहीं रहो, यज्ञ प्रचण करके हम यहीं श्राते हैं।' यह वियोग वचन सुन

िर्सण करके हम यहा आत हा यह वियोग वचन सुन हिन्होंने अपने प्राण ही न्योद्धावर कर दिये। हिन्नागवत के अनुसार सत्यहित के प्रत्र का नाम। हिन्नागवत के अनुसार सत्यहित के प्रत्र का नाम। कि नाम अजमीद तथा माता का नाम केशिनी था। एक विवार ये यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगीरथ गंगा को लेकर उसी मार्ग से निकले। इनका सारा आश्रम जल-मिन्ना हो गया। चुन्ध हो इन्होंने गंगा को पी लिया। मगीरथ आदि के यहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने अपनी जाँव से गंगा को निकाल दिया। इसी कारण गंगा का पिक नाम जाह्नवी पदा। गंगा इनसे विवाह करना चाहती थीं; किंतु इन्होंने युवनारव की कत्या कावेरी का पाणि-प्रहण किया। इनके पुत्र का नाम पुरु था। र. विश्वामित्र-वंश के आदि पुरुप 'जाह्नव' विश्वामित्र का पैत्रिक नाम है। 'जाह्नवी' शब्द ऋवेग्द में आया है जिसका अर्थ जहु की स्त्री तथा जहु का वंश दोनों है सकता है।

विवंत-ऋत्तराज जांववान त्रह्या के पुत्र थे। त्रेता में राम। रावण युद्ध में इन्होंने राम की सहायता की थी। हापर
में स्यमंतक मिण के लिये श्रीकृष्ण ने इनसे युद्ध किया।
भात में स्यमंतक मिण के साथ-साथ इन्होंने अपनी कन्या
आवंववती श्रीकृष्ण को सांप दी। संभवतः जांववान कोई
भतापी अनायं राजा थे। नाभाजी ने राम के अग्रगण्य
अभकों के साथ इनका उल्लेख किया है। दे० 'जांववती'।
। विवती-ऋत्तराज जांववान की कन्या जो कृष्ण को ब्याही
थी। यह कृष्ण की अप्ट पटरानियों में से एक थीं। इनके
सांय, सुमित्र, वसुमत्, पुरजित, शतिवत्, सहस्रजित,
विजय, चित्रकेतु, द्विद तथा ऋतु नामक दस पुत्र तथा एक
कन्या थी। यंत में इन्होंने अग्नि समाधि ली थी।

्रांड़ा-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये संभवतः 'खोजी' ग्रादि रपहुँचे हुए साधकों के समकत्त थे।

ं॥तॅंकि–एक राजा । यह चंद्र विनाशन श्रसुर का श्रंशा-<sub>द</sub>्वतार था । ज।तिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। इससे व्यास का संवाद हुआ था। व्यास के उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर मोच को माप्त हुआ। जात्कएर्य-एक प्रसिद्ध पुरोहित। यह काल्यायनी के पुत्र तथा श्रमुरायण और यास्क के शिष्य थे। इनके शिष्य पारागर्व थे। अलीकयु तथा वाचस्वल्य आदि ऋषि इनके समकात्तीन थे। संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार किया था। सांख्यायन श्रीत स्त्रों में इनका नाम जात्-कर्ण कहा गया है। आचार तथा श्राद्ध के संबंध में इन्होंने सूत्र लिखे हैं। श्रीतस्त्रों में एक उपस्मृतिकार के रूप में इनका उल्लेख है। इनका समय २००-४०० ई० के बीच में श्रनुमान किया जाता है।

जानुजंघ-एक राजा।

जावाति-१, एक मसिद्ध ऋषि । महाराजा दशस्य के मंत्री श्रीर पुरोहित । ये एक महान् दार्शनिक थे । इन्होंने राम को निज मतावलम्बी बनाने की चेप्टा की किंतु राम ने इनके मत का विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी विशेष कारण से इन्होंने अनीरवरवाद संबंधी अपने मत प्रकट किये । वास्तव में ये एक वड़े हरिभक्त थे । नाभादास जी ने इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्खा है। मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक ऋपि। इनके एक लाख शिष्य थे। ऋतुंभर नामक एक निस्संतान राजा को इन्होंने विष्णुसेवा, गोसेवा और शिव की आराधना का उपदेश दिया था। एक बार ये वन में गये। वहाँ इन्होंने एक परम सुन्दरी स्त्री को तपस्या करते देखा। उससे प्रश्न करना चाहा किंतु उसका ध्यान नहीं हटा। श्रंत में इन्हें मालूम हुश्रा कि वह कृष्ण की श्राराधना में मग्न थी। इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी और गोकुज में चित्रगंधा नामक गोपी के रूप में येजन्मे । २. मृगु-कुलो-त्पन्न एक ऋपि स्मृतिकार। हेमादि और हलायुध ने इन्हें श्राधार माना है। ४. एक प्रसिद्ध ऋषि। ये विरवामित्र के एक पुत्र थे।

जालंधर-(जलंधर) शिव के तृतीय नेत्र की श्रप्ति से उत्पन्न एक श्रति पराक्रमी राज्ञस । एक समय इंद्र शिव के दर्शन के लिये कैलाश गये। वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुप को बैठे देखा। उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। कुछ भी उत्तर न मिलने पर देवराज ने श्रपना वज्र-प्रहार किया जिस कारण उस पुरुष का कंठ नीलवर्ण हो गया भाल स्थित तृतीय नेत्र खुल गया। श्रप्नि की ज्वाला निकल कर इंड़ को भस्म करने लगी। इन्ड़ की समभ में श्रव श्रा गवा कि वे साजात् शिव हैं । इन्द्र प्रार्थना करने लगे। शंकर ने वह अग्नि समुद्र में फेंक दी जिससे एक वालक उत्पन्न हुन्ना और घोर रव के साथ रोने लगा। वह रव इतना भयानक था कि सारा संसार वहरा हो गया । वल के छाने पर समुद्र ने उन्हें वालक को सौंप कर उसकी रज़ा करने के लिये क्हा। प्राप्ता ने उसे प्रापनी गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने इतने जोर से बला की मूँछ नोचनी शुरू की कि उनके नेत्रों से जल बहुने लगा। तब ब्रह्मा ने उसका नाम जालंघर रख दिया श्रीर वर दिया कि शिव के सिवाय उसे कोई

मार न सके । मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्वर्ग-नदी गंगा तथा समृद्ध है संयोग से हुई। पैदा होते ही यह वैत्रीका भेड़ी भयानक स्वर से रोने नया । संसार कांपने लगा। प्रचा रावं शाये और उसे असुरों का राजा दिया । पर दिया कि वह स्वर्ग प्यार पाताल का राजा हो। इसने एटर को परास्त दिया। सय दैला ने इसकी राजधानी वी रचना की। शुकाचार्य ने इसे संजीवनी विचा री। इसने बुन्य नामक कन्या से विवाह किया था। देउना में ने इसके करवाचारों से तंग शाकर विष्णु से प्रार्थना की। लर्घ्ना के रोकने पर भी विष्णु गये। यहत िनों तक युद्ध होता रहा । खंत में असल हो विष्णु मानाम देवर वर्ण गये। कार्लातर में इसने नारद से पार्वनी की सुन्दरता सुनी। पार्वती को छी रूप में बहुण करने की एनमें इच्छा उपक हुई। निश्म, श्म, काल-नैति पारि राधमीं को साथ ले इसने केनाश पर बाक-भग रिया। सहर की सेना से पार न पाकर गांधर्यी विचा में शिव को मोहित कर स्वयं शिव रूप धारण कर पार्वती में पास गया। पार्वती को जब वह जात हुआ कि यह राजन है, तब बह गुप्त हो गई और विष्णु की शरग में गर्ट। जालंधर को यह यर था कि जब तक उसकी पर्वा पा पाविषय धर्म गण्ड नहीं होगा तब तक कोई उसे मार नहीं सबेगा। दिग्यु ने जालंधर का रूप धारण करके उपरा मर्तात्व मण्ड िया। शाम होने पर बृन्दा ने विष्णु मो भाष दिवा कि इंतायुग में उनकी पती राचस के हारा प्रपट्त की जायेगी शीर वह चन-चन भटकते किरेंगे । सुरहा ने अपने पति को शास करने के लिए घोर तपरपा तो। जिस स्थान पर उसने तपस्या की थी। उसरा नाम गृल्यापन हो गया। एक बार फिर उसे पति के प्रांत हुए और पंत में जिल्हा ने चक से उसका सिर धर से प्रत्येगण दिया। इसके शव के स्थान पर एक चपूर्व नेज निःस्त हुन्य जो निज के तेज में भिल गया। गृत्या ने जिल्ला में अधेश हिया।

जालभि-भृग्तुनीयक गुरु गोत्रकार पा नाम । जालमभी-भ्लेग्युगत यादल की शाला । इसके बाहिक - नामा हुत्र में यहाँ प्रशिक्षित्र प्राप्त की थी । वह नागपूजा - में बाल संवर महासास ।

बालवर्ता का केरहम्या । इसके अपर मोहिन हो अस्टन का केरमाच्या हो गया था जिसमें छप जीर छुयी का बुरम्म हुला। देव हिन्दै ।

जिल्हाम - ग्राप्टिनास प्रतिकेषुत्र । यह श्रतीन सिक्त भेजीर सेट्यात राग्यी मणुष्ट नामक त्यान में एतीन पूर्णन प्रतिकेष

जित्यक्षी-प्रश्लेतर ही एक पत्था का नाम । यह यू नामक ृष्यु की पत्ती की ।

जिलेला र्राजित हे पुष्र। इनहीं साना पा नाम हिन्द

विमादाः एर परिच रिमापमी-एर मिल्टेस

जिलाहिक प्रदेशित नामक शिकाल स्पेत्रंकी राज्य के प्रक प्रदेशन नाम । जित्वन् रौलिनि-शिलीन परिष के पुत्र। ने शैनिन स ले भी प्रसिद्ध हैं। ये जनक तथा याझ्यलय के गर कालीन थे प्रार वाग्देवता को बाग मानते थे। इनके म् वा नाम जिन था।

जिन-दे॰ 'जित्यनशैक्ति'। जिप्सु-१. विष्णु, इन्द्र तथा सर्जुन का नामांतर। १ भौत्य सन्वंतर में गत्तु के दुत्र। ३. मद्दाभारत युदः पाँउयों के एक मित्र राजा जिन्हें कर्ण ने मारा था।

पांउचों के एक मित्र राजा जिन्हें कर्ण ने मारा था। जीमृत-१. एक महा जिसे विराट के यहाँ प्रज्ञातवास का में भीम ने मारा था। २. भीम के एक पुत्र का नाक ३. भागवत, विष्णु तथा मल्ट्य के व्यनुसार स्पोम हे पुत्र। जीमृतवाहन-१. यह पूर्व जन्म में मध्य देश के घर्षाण

श्रूरसेन नामक राजा थे। २. शब्दार्थ = जीमृत (यादः जिसके बाहुन है। इन्द्र की एक उपाधि। इस नाम्। कई व्यक्ति हैं, जिनमें 'दायभाग' के लेखक प्रसिद्ध हैं जीवंती-परशु नामक एक बैश्य की खी का नाम। इन् बस्था में ही इन्हें बैधव्य प्राप्त हुआ और कालांता इसने बैरवाशृद्धि स्वीकार कर ली। पर एक समय इनं सुग्र से 'राम' ये दो श्रक्त निकले जिसके प्रभाव से प्राप्त सुक्त हो श्रवने जार के सहित विष्णुनोक को को

जीव गुसाईं -प्रसिद्ध वै'णव भक्त, विद्वान् तथा बेसक। वै वैप्णव 'भक्त वंधु' रूपसगातन के भतीने तथा शिष्य थे। ये लेखन कला में प्रद्वितीय थे एवं प्रसिद्ध दार्शनिक ठण संदेह-ग्रंथियों के सोलने में सिद्ध थे। दे० 'रूपसगातन'। जीवनाथ-प्रंगिरा कुलोखब एक गोत्रकार। पार्थंतर ने

गई।

हनका नाम चुवनारव भी मिलता है। जीवल-धयोध्यापित ऋनुपर्ण राजा के घरवपालका नाम। धज्ञातदास काल में जब राजा नल ऋनुपर्ण के सार्थ बने थे तब उन्होंने इसकी मशंसा की थी। जीवा-1.मिनदु दानिणास्य भक्त मात्रण। ये गबीर केरिय

ेथे तथा प्रसिद्ध भक्त तत्वा जी के भाई थे। दे॰ 'तत्वा'। २. एक असिद्ध मध्य कालीन वैश्णव भक्त। जीयानंद~प्रसिद्ध भक्त तथा चारण।

जानापर्कासद् समास्या पार्या । जुन्न गाइन नामक क्लेन्छ का पुत्र । याकृत के पिता है नाम न्यृह्भा ।

जुड़्-तृहन्पति की नी का नाम । सर्वानुक्रमणी के <del>घनु<sup>मा</sup> - ये मत्क्देय की की धीं । जुज-क्यर कामफ क्रियान क्षेत्रस्थान के - वंगन, धीं</del>

ज्ञ-न्यूह नामर जित्यात स्तेन्युराज के वंशज, की स्तेन्युराज ज्ञान का पुत्र। इसने दो सी संतीय की नक राज्य किया।

ज्जुना-एक प्रसिद्ध चारण भक्त । ये कुशल शायक में। नाभादास्त्रज्ञी ने इस प्रकार के १२ शायकों का उप<sup>देव</sup> किया है।

ज्ञिन-वातरणम् के मुत्र । तर्रावेद की एक कर्णा है उपयिता । ज्ञिक-एक वर्ष । यह नटा क्रम्याचारी था । धर्मारण्य है

्यतिमान इसमे संत्रस्य स्ट्राने थे । जैनानाइ-एक प्रसिद्ध इस्थिकित्यरायमा सहिला । जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिष्य देवल इनके श्रसाधारण तेज शार तप से प्रभावित थे । श्ररवशिरस् राजा की सभा में किपल ने विष्णु का तथा इन्होंने गरुड़ का रूप प्रहण किया था। २. कृतयुग में शतकलाक नामक ऋषि के पुत्र का नाम । इन्होंने प्रभास चेत्र में वड़ी उग्र तपस्या की थी। ३. देवीभागवत में इस नाम के कई ऋषियों का उरलेख मिलता है। इनसे शिचा प्राप्त करके बहादत्त पुत्र विरवक सेन ने योग शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था।

जैतारन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, जो भिन्नावृत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह कर संत-सेवा करते थे।

जैत्र-१. कृष्ण के अनुचर का नाम । २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा ।

जैत्रायण सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था।

जोईसिन-एक मसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला ।

ज्ञानदेव-(ज्ञानेश्वर) एक महान् महाराष्ट्री भक्त कवि। मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'ज्ञानेरवरी' की रचना इन्होंने १४ वर्ष की भ्रवस्था में की। इनके पिता ने पती के रहने पर भी गुरु से भूठ वोलकर संन्यास ले लिया। इनके गुरु जब दक्तिण गये तब इनकी माता को उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। माता ने पति के-संन्यास लेने की गाथा कह सुनाई। गुरु के कहने से इनके पिता को गृहस्थाश्रम स्वीकार करना पड़ा । इनके जाति-माइयों ने इन्हें बाह्मणस्य से अप्ट ठहराकर अपमान के साथ इनका वहिष्कार किया। 'गैनीनाथ' और 'ज्ञानेश्वर' नामक दो पुत्र ग्रीर 'मुलावाई' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। ज्ञानदेव को वेंद्र की शिक्षा देने से इंकार किया गया। इस पर इन्होंने कहा कि मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान को जाननेवाला ही ब्राह्मण है क्योंकि वेद तो एक भैंसा भी पढ़ सकता है। ऐसा कहकर वहीं उपस्थित एक भैंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोचारण करवाया। सव

ज्ञानभद्र-द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में रहनेवाले एक महारथी का नाम। एक वार वहाँ दुर्भिन्न पड़ा। इन्हें सपत्नीक उपवास करना पड़ा। ये पर्वत पर चले गये और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। इनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई।

जोग श्राश्चर्य में पड़कर इन्हें एक सिन्द सहात्मा मानने

लगे। इनके विषय में अनेक विलत्त्रण कथायें प्रसिद्ध हैं। अपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के वाद इन्होंने

ज्ञानतः चिर समाधि ले ली।

ज्ञानश्रुति~एक पुर्यातमा राजा। गोदावरी तट पर स्थित
प्रतिप्टान नामक नगरी में इनकी राजधानी थी। इन्हें
आकाश में एक विचरणशील हंस द्वारा ज्ञात हुआ कि
रेक्त नामक प्रखवेत्ता इनसे अधिक पुर्यशील हैं। यह
सुन कर रथ पर आरूड़ होकर ये उनके पास गये। उपहार रूप में बहुत सी!सामग्री रक्खी पर उन्होंने श्रन्थीकार किया। इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे श्रास
किया।

ज्योति-१. एक वसु-पुत्र। इनके पिता का नाम श्रह

था। २. कार्तिकेय का एक मृत्य जो उन्हें श्रग्निदेव से मिला था। ज्योतिक-एक सर्प। ज्योतिष्क-एक सर्प। ज्योतिष्क-एक सर्प। ज्योतिष्मत-१. मधुवन-निवासी शाकुनि नामक ऋषि के पुत्र। २. एक श्रग्नि। ज्योतिस-कर्यप तथा कद्दू के एक पुत्र का नाम।

ज्योत्स्ना-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुष्कर की सी। ज्वर-१. करयप तथा सुरिभ के पुत्र। २. एक रोग जिसली टल्पिल शिव के प्रस्वेद से हुई थी। यह देल्पराज वाणा-सुर के सेनापितयों में से एक था। इसके तीन पैर, तीन मस्तक, ६ वाहु और ६ आँखें थीं। अनिरुद्ध-उद्धार के लिए वलराम आदि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर पर चढ़ाई की तब ये ज्वराक्षांत हुये। उसे नष्ट करने के लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की। ज्वर कृष्ण को छोड़कर अलग हो गया और उनकी स्तृति करने लगा जिससे संतुष्ट हो इन्होंने उसको समा कर दिया और यह वर दिया कि पृथ्वी पर तुम्हें छोड़कर और दूसरा ज्वर नहीं रहेगा। भागवत में केवल त्रिपाद और त्रिशर ज्वर का उल्लेख है।

ज्य लंती-तत्तक की कन्या तथा ऋच की स्त्री। अत्यंतार इसके पुत्र का नाम था।

माभू-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त।

भाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायण महिला। ये विख्यात भक्त रैदासजीकी शिष्या थीं स्रोर मारवाद प्रांत की रहने-वाली थीं।

भिल्ली-वृष्णिवंशीय एक यादव । यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था । नामांतर भिल्लीयश्र है ।

मिल्लीरव-एक यादव ।

टराड-एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि । दे॰ 'पाणिनि' । टीला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भक्तों में टीला (शिखर) के समाम ही उच्च थे ।

टीला जी-शमानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रचारक, जो पैहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक ृएवं नामा जी के गुरु खग्रदास जी के गुरुभाई थे।

टेकराम-रामनंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्तं। ये पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु स्रग्रदास जी के एक गुरु भाई थे।

डंवर-कार्तिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धाता से मिला था।

डगर-एक प्रमुख वैष्णव भक्त। नाभा जी ने इनका उन्नेख चैतन्य द्वारा प्रभावित अष्टादश प्रधान वैद्णव प्रचारकों ुके साथ किया है।

डिडिक-एक मूपक।

डिभ-जरासंघ का प्रधान सेनापित धौर एंस का छोटा

माई। हंस और दिस शिव के घर से प्राचेप सौर हायथ हो गये थे। दिख्याण लीर गुलादर शिव के दो गण भी मदेव इनहीं महायता परते थे। तपस्या में तल्लीन दुर्मामा एवि या इसने लपमान शिवा। मुनि के शिका-यत परते पर शील्या ने इससे घीर बुद्ध क्या। वे टूज गरी-वरते इसे बहुत दूर हटा ले गये। इसी बीच उसे जात ह्या कि उसदा भाई हंस मारा गया। इससे भयशीत होतर वह यमुना में कृद्ध पड़ा और वहाँ प्रात्म-हया पर गाँ। इस पाप से दीर्घराल तक उसे नरक-यानना भोगनी पड़ी।

र्गीट -प्रमिरा-मोधीय एक प्रनयुगीन विरयात ऋषि । इन्हों-में यीर्घराल नक शिव की तपस्या करके शिव सहस्र नाम योग सं उन्हें मसग्न दिया। यरदान मिला कि तुम्हारा पुत्र मुक्तार हो । सूर्यवंशी त्रिधन्या राजा इनके शिष्य में। शिव पुराण में इनका नाम दंदी मिलता है, अधिप भित्र महम्प नाम में तंदि शब्द ही मिलता है। सीत-भूम प्रायस कुलोत्पन्न एक प्रग्यात चापि । र्वनिपाल-च्यातयास-काल में सहदेव हारा गृहीत छुग नाम । महाभारत के तुंभकोए म् संस्करण में तंत्रीपाल नाम है। तंतुमान-यप्ति का एक नाम । नामांतर 'उत्तराग्नि' है । गर्वापाल-दे० 'तंतिपाल' । र्गीय-र्थांगरम् सुन्नोत्पन्न एक गोत्रकार प्रमुपि । रांम-भविष्य के शतुनार ममुत्तेस के पुत्र। तेमु-एक पुरावेशी राजा । इनके पिता का नाम मतिनारधा भाग

निविधिद्-विशिष्ट्रनीत्यन्त एक गीव्रशार का नाम । तत्त्र-द्राशम्य भरत के पुत्र । इनकी माना का नाम मांद्रवी था । अपने पुत्रर नामक भाई के साथ इन्होंने गोवार की यात्रा की ब्योर उस देश की जीतकर तप्तशिला नाम की नगरी बनाई।

सन्त-सप्टर्डमा सहस्यों में एक असिद्ध सर्पराज । इसके साता या नाम यह तथा पिता या कर्यप था । श्रेमी सर्पि में साप से इसने ही राजा प्रीफित की नाटा था । सन्त सर्पों के साथ तकक भी बैकुठ के द्वारपाल माने गर्प के इस्तिये हरिद्दीन की इन्हों स्पनेवालों के निये इस्तें समग्र रहना अनिवास है ।

नर्युत्य किय के एक स्थानार का नाम।

ति ती-प्रसिध दालिएएय माजूण मह जो गर्थार के शिष्य थे। इतरे पर भाईका नाम जीवा था। उनाह का जिल्लान महार पाने में गारमा लोगों ने इन्हें जाति-मिल्लित कर दिया। एवं भाई को एक बच्चा चीर एक को एक पुत्र था। इन दोनों का कर्नी क्लाह नहीं हो रहा था। कर्याह्मास में चाला है। दि एक का दूसरे से क्याह कर दो। इस उपना के प्रस्ताप दिसदें। के सब लोगों ने दोनों का चाला-चान विवाह करा हैने का बचन दिया किंतु के सोता गुरु काला का उहाजंबन किंते काने। चीन में क्यांक्सास के कला कि करि सभी भागा-मिल करें, नी सदश्य करा गाया। चीन में देना ही हुया।

तनु-एक महर्षि । दे० 'कृप' । तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक श्रप्ति का नाम। तपती- सर्य और छाया की कन्या। इसके सावित्री नाम की शति रूपवती एक वहन थी। एक समय भएपपुत्र संवरण मृगया खेलने निकले । उनका श्रश्य भटकता हुश्रा एक पर्वत पर पहुँचा, जहाँ तपती श्राई थी। इसके साँदर्य से मुग्ध होकर संवरण ने तत्काल गंधर्व-विवाह की प्रार्थना की। किन्तु पिता की सम्मति के विना वह तैय्यार न हुई। श्रनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ विवाह करने की थाज्ञा मिली। विवाह होने पर इनके कुरु नाम का एक पुत्र हुन्ना जिसने कुरु वंश की स्थापना की । तपन-१.पांडव पद्मीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण ने मारा । २. एक देव जिन्हें श्रमृत-रचा का कार्य सींपा गया था। ३. रावणपदीय एक राचस जिसे गज नामक यानर ने मारा था। तपस-वाराह कल्प में शिव का एक ग्रवतार । इनके लंबो-दर लंबाच, फेरालंब तथा प्रलंबक नामक चार पुत्र थे। तपस्विन-मस्स्य पुराण के श्रवसार नड्वला से चष्टुर्मेंद्र के तपोद्यति-तामस मन्न के एक पुत्र। त्रपोधन-तामस मनु के एक पुत्र। तपोभागिन्-तामस मनु के एक पुत्र। तपोभूत-तामस मनु के एक पुत्र। तपोमुर्ति-रुद्र सावणि मन्वंतर में सप्तपियों में से तपोयोगिन्-तामस मनु के पुत्रों में से एक। तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र । तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम। तम-गृःसमद्वंशीय श्रव नामक एक बाहाण के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम प्रकाश था । विष्णु पुराण के श्रनुसार ये पृथुश्रध्या के पुत्र थे। तम्स्य-तामस मनु के एक पुत्र। तमीजस-यसमंजस् राजा के पुत्र। मत्स्य के ब्यनुसार ये देवाई के पुत्र थे। तस्र-महिपासुर नामक प्रसिद्ध राचयः का कोपाध्यतः। तर्त-ऋग्वेद के अनुसार तरंत और पुरुमी दोनों दयवास्य के घाश्रयदाता थे। तरिंग्यक-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने ३६०० वर्षों तक राज्य किया । भविष्य के धनुसार ये धमणि वन्सन राजा के प्रश्चिम तरस-राम सेना के एक बानर योद्धा । यह इनुमान के साथ पन्छिम द्वार की रचा करते थे। तरुष-प्रयोद में दानस्तुति के सिलसिले में इनका उल्लेख हुषा है। नुकृष्य-एक सर्प का नाम ।

तज-दत्तम मनु के एक पुत्र वा नाम।

नलवकार-एक शामा प्रवर्तक ऋषि।

नता-एक शासा प्रवर्तक कृषि । दे० 'पाणिनि' ।

तिहिय-एक प्राचार्य का नाम । ये वैशंपायन के नव शिखों

में से एक थे। सामवेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय बाह्मण इनका रचा हुन्ना है।

तांडविंद्-एक श्राचार्य।

तांडिन-एक आचार्य जिन्होंने महावृहती छुंद को सतो- वृहती कहा है।

ताडकायन-१.विश्वामित्र के एक पुत्र। २. वादरायण व्यास के एक शिष्य। यह ग्रंगिरा गोत्र के प्रवर थे। ताड़का-(ताटका) यच सुकेत की कन्या (मतांतर से संद नामक दैत्य की कन्या), तथा मारीच-सुवाह की माता, एक प्रसिद्ध राचसी। यह ग्रगस्त ग्रंपि के शाप से राचसी हो गई थी ग्रोर सरयू के किनारे ताढ़क नामक वन में निवास करती थी। उस प्रदेश में इसके उत्पात से न्नाहि-न्नाहि मची थी। यह विश्वामित्र के दैनिक यज्ञ-विधान में बाधा ढालती थी। श्रतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ के किशोर राम श्रोर जष्मण को ले गये। पहिले तो श्री जानकर उसका वध राम को श्रजुचित प्रतीत हुग्रा, किन्तु माया के वल से जव वह उपल वृष्टि करने लगी तव विश्वामित्र की श्राज्ञा से राम ने उसका वध कर हाला।

तापस-दत्त का नामांतर । यह सर्पयज्ञ में एक होता थे । तामरसा-श्रत्रिमुनि की खी का नाम ।

तामस-१. धर्म तथा हिंसा के पुत्र । २.भविष्य के अनुसार श्रवस के पुत्र । ३. प्रियवत के तृतीय पुत्र तथा उत्तम के भाई । इन्होंने नर्मदा के दित्तिण तट पर शिव की पूजा की थी । यह चतुर्थ मन्वंतर में मनु थे और श्रपनी स्त्री के साथ स्वर्ग गये ।

ताम्रतप्त-कृष्ण श्रौर रोहिणी के एक पुत्र।

ताम्रध्वज-प्रसिद्ध दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र। यह भी विता ही के समान त्यागी और धार्मिक था।

ताम्रोलप्त-वंग देशीय एक च्त्रिय ।

ताम्रा-१.वसुदेव की एक स्त्री। इनके पुत्र सहदेव थे। २. प्राचैतस दच प्रजापति तथा स्नासिकी की कन्या जो करयप को व्याही थी।

ताम्रायग्-यज की शिष्य-परंपरा में न्यास के एक शिष्य। वायु के श्रनुसार ये याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य थे। तार-१. मय दावन का एक साथी। २. राम सेना का प्रसिद्ध वानर वीर। सुयीव की छी रम्या इसकी कन्या थी। ३. मधुवन निवासी शकुनी नामक एक ऋषि का प्रत्र।

तारक-एक प्रसिद्ध श्रसुर । इसने परियात्र पर्वत पर वड़ा उग्र तप किया श्रीर बिह्मा से श्रमरत्व का वर माँगा पर वह संभव नहीं था । श्रंत में उसे यह वर मिला कि सात दिन के वच्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। १०,००० वर्ष तप करके त्रेलोक में यह श्रजेय हो गया। इसने हंद्रादि देवताश्रों को परास्त कर त्रेलोक्य में श्रपना वैभव-विस्तार किया । देवताश्रों ने शिव से यह प्रार्थना की कि श्रापके नव-जात शिशु के द्वारा ही राचस का वध होगा। देव-ताश्रों की रचा के विचार से शंकर ने पार्वती से विवाह किया जिसके फलस्वरूप देव-सेनापति स्कंद का जन्म हुशा। जन्म के सातवें दिन इन्होंने राचस का वध किया। त्रिपुर के जन्मदाता तारकाच (ताराच) कमलाच तथा विट्टन्मानी इसके पुत्र थे।

तारा-१. बृहस्पति की दो खियों में से दूसरी। दे॰ 'सोम'
तथा 'बुध'। २.वानरराज वालि की छी। यह सुपेण नामक
वानर की पुत्री थीं जो पंच-कन्यायों में से एक गिनी जाती
हैं। श्रंगद इन्हीं के पुत्र थे। वालि की मृत्यु के वाद ये
अपने देवर सुग्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं।
३.सूर्यवंशी हरिश्चंद्र राजा की छी। इनका नाम तारामती
भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे॰ 'तारामती'।
४. दस महाविद्याओं में से एक का नाम। ४. एक ब्रह्मवादिनी का नाम।

ताराच-तारकासुर के एक पुत्र का नाम। दे० 'तारक'।
तारापीड-१. काशी का राजा जो काट्वरी की कथा का
नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई छोर प्रतापादित्य
का पुत्र था। राज्यलोभ से छपने वड़े भाई को इसने मरवा
डाला था। इसके शासन-काल में काश्मीर तो समृद्ध
हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी के छानुसार
इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया। २. मत्स्य पुराण के
छानुसार चन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र
चंद्रगिरि थे।

तारामती-ये शेन्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये इनका एक नाम शैन्या भी है। ये राजा हरिरचंद्र की पटरानी थीं। वरुण की कृपा से इनको रोहित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी करने के लिये राजा ने पत्नी को एक वृद्ध बाह्यण के हाथ बेंच दिया । रोहित बाह्मण के यहाँ सर्प-दंश से मर गया । उसे लेकर ये शमशान में गईं। हरिरचंद्र को उनके खरी-दार ने रमशान में डोम का कार्य दिया था। हरिरचंद्र ने पत्नी से कर रूप में कफन माँगा। पत्नी देने में श्रसमर्थ थीं । डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की ञ्राज्ञा दी । रानी ने श्रप्ति-प्रवेश किया । इसी समय इंद्र ने प्रकट होकर सवको जीवित किया। विश्वामित्र के श्राशीवाद से रोहित वड़ा प्रतापी हुआ। कहा जाता है कि रोहितास्वगढ़ का किला उसी का बनाया हुन्ना है। संस्कृत नाटक 'चंढकौशिक' श्रौर हिंदी नाटक 'हॅरिरचंद्र' में यही कथा विश्वत है।

तार्ची-कंधर की कन्या। इनकी माता पिच्हिपधारिणी मदिनका थीं। यह पूर्व जनम में वसु थी खोर दुर्वासा के शाप से पिच्योनि को प्राप्त हुई। यह द्रोण नामक पदी को व्याही गई और गर्भवती हुई। महाभारत-युद्ध में एक वार यह आकाशमार्ग में उड़ी जा रही थी। खर्जुन ने एक ऐसा वाण मारा कि इसका उद्दर विदीर्ण हो गया और उसमें से चार खंडे गिरे। उन खंडों को शमीक ऋषि ने ले लिया। उनसे पिंगाच, विवांध, सुपुत्र तथा सुमुख ये चार पुत्र हुए।

तार्च्य-१. अरव अयवा पत्ती के रूप में सूर्य का एक रूपांतर।
ये अत्यंत पराक्रमी थे। इनकी दृष्टि अत्यत प्रयत्त थी।
गरूड़ और सोम के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है।
नामांतर तार्च अथवा तारुष्य है। दे० 'सुपर्ण'।
२. एक आचार्य का नाम। एक विशेष विद्या की प्राप्ति के

विदे यह चयने एक के यहाँ करते थे। एन काल में इन्होंने सपने गुरु के गाय की रहा की थी। है. सम्ब्र-नैति के पैतर नाम के रूप में भी यह शब्द प्रसिद्ध है। ६. कश्यद प्रजापति का नामांतर । दुख ने प्रपनी वह कत्या इन्हें स्वाही थी। जिसरा सरस्वती के साथ संभाषण हुवा भा । १ गरु के साई या नाम । ये करपय स्नीर िनता के पुत्र थे। ६. एक यश का नाम।

सार्थपत्र-दे० 'स्पणे'।

नादमं वे । दिचन एक शाचार्यं वा नाम।

तालफ एक दानायं । ये व्याम की शिष्य-परंपरा में थे र्शार दिरएयनाभ के निष्य थे।

नालकृत- श्रंगिरम् कुलाल्या एक गोयकार ।

नातकेतु−ा एक राजस जिसे छुप्त ने मारा था। २.सीप्स का एक नाम । इनकी पताका साल-चिद्धित थी, खतः यह नाम पदा । ३.एक राजस जिले क्रयलयास्य ने सारा

सा नजंध- १ राजा जयध्यज के पुत्र तथा चर्जुन कार्तवाय के पीत्र। इनके येराज नालजंघ नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परशुगम ने कार्तवार्य के सहस्रवाहुओं को काट छाना में। ये लोग दिपकर दिसालय में रहने लगे। बेता में त्रव राम उधर नप करने गये तय उनके दर्शन से खभय छोहर ये किए प्रवर्ग राजधानी मातृष्मती को लॉट प्राये। फार्तातर में राजा नागर के पुत्र ने एनको जीना धीर ०क प्रांतिहोत्र को छोएकर ये सदलवल नष्ट हो गये। वीतिहोत्र, शायांत्र, सुदिकर, भोज तथा यर्वती इन पाचीं पंशों का सम्मिलित नाम तालजध है। ये हैहयवंश के र्षे । महाभारत के चनुसार एतके ब्रादि पुरुष मनु के पुत्र शर्तान थे। ये संभवनः विष्विगिति के ब्रायन्यास कहते थे। क्नेन टाट के प्रमुखार दियों की एक शासा बचेल-गंद हो तगई में नोहागपुर में रहती है। ये अपनी माचीन वैरावनी से भी परिचित हैं। सन्वर्मण्यक होते एए भी ये अपनी बीरता के तिये मिसद हैं। २. महा-भारत के अनुसार सर्वात के पुत्र का नाम । ३. सुरनाम देख के दिया का नाम।

सा सन् १. एक राजियुमी सहा। इन्होंने अपना चनस्स ( पनात्म ? ) खपने प्रती की हिया था। इनकी संतति ये नाम ये-पित्रह, प्रत्यागति, वाल, पत्र पुवीदरी, रधारी, गी, चीर मूलित। ये स्वेन्छ पद्दित के चतु-राम सलयमप देवी की पूजा करते थे। २. नामन र तेया संत्र में वर्षित आता और अपन की युन्तिया र्व आभाव थे। ये मुहसवारी में पौरमत थे जीर जिल्ली

रामर पोड़ी पर संग्रार होते थे।

तिसम नामप प्राप्त रे अनुसार उर्व के पुत्र सीर पिन्छु के धनुपार सुरु पं एवं हा नाम । इनका नामांतर तिमिन रिष्मानीति पन्धा विमारेतु है।

नितिया रभवेतुर मन्वेतर में एक मजावित की करवा र्धार भने का मा। इनके तुब हा नाम क्षेत्र था।

निर्विद्य भागवतः, संभव श्रीष्ट्र वायु के सनुवार सहस्मनस् राजा के पुष। महातर में इतके विता महामित थे। में \* 'बद्धाना' ।

तित्तिर-१. कपोतरोमन फे पुत्र । इनके पुत्र का नाम यह-पुत्र था। नामांतर तिचिरि है। २. एक सर्प का नाम। ये करयप के पुत्र थे। इनकी माता कद् थीं। ३. एक भटिप का नाम। ये अंगिरस् कुलोत्पत एक शासा के प्रवर थे। यजुर्वेद की एक शाखा तैत्तिरीय नाम से प्रसिद्ध है। इसके थादि याचार्य यही थे। इस शाखा का श्रन्य प्रय कापिसुवा था। याज्ञ्ल्य नाम के वैशंपायन के एक शिष्य द्वारा यह शाखा निकाली गई। उसका शेप शंश ८१ शिष्यों ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने तिचिरि पन्नी (तीतर) का रूप ग्रहण किया था इसलिए उक्त शासा का यह नाम पड़ा।

तिथि-१. एक गोत्र का नाम । २. करयप तथा क्रोधा की कन्या। ये महर्पि पुलह की खी थीं।

तिमिंगल-एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर रहते थे। युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव ने इन्हें परास्त किया ।

निमि-१. दस प्रजापति तथा प्रासकी की कन्या। ये करयप की स्त्री थीं। २. भागवत के श्रनुसार ये हुवी के पुत्र थे । दे० 'निग्म' ।

निमिश्यज-दशस्य के समकालीन, एक वीर राजा जो मिनद वैजयंत नामक नगरी में २ हते थे। ये शंकर नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। एक बार देवासुर-संग्राम में इन्द्र के विरुद्ध श्रमुरों की श्रोर से ये लट्ने गये। इंद्र ने सहायता के लिएदरास्य को युना भेजा। इनसे लदते समय प्राहत हो दरास्य मुस्छित हो स्थ में गिर पड़े। उस समय नही चतुरता से केकेयी ने उनकी सेवा की । इसीलिये दशरथ ने कैंकेपी को दो श्रभी स्मित वर दिये। पर इसके बाद तिमिध्यज्ञका क्या हुआ इसका पता नहीं चलता। निभिधे दारिश्युत्-अन्नीध का नामांतर। सर्पी के कल्याण

के लिये किये गये यज्ञ में ये ऋत्विज्ञ थे। तिरिहच आंगिरस् एक सुक्तद्रप्टाका नाम । तिरहुत-वर्तमान मिथिला प्रदेश का एक प्राचीन नाम। तिरिदेर पार्शच्य-एक वैदिक कालीन राजा । सायणा-चार्य ने इनको पर्श् का पुत्र कहा है। तिरिंदर ने वस्स

क्त्व को बहुत साँधन दिया था।

तिर्गद्य स्रांगिरस्-सामवेद के दृष्टा एक ऋषि । तिलोक (मुनार) एक मसिद्ध वैष्णव भक्त। ये सदेव संतः सेव। में तत्पर रहते थे। इनके विषय में यह कथा मिसद है कि एक राजा के यहाँ से इन्हें बहुत-सा काम मिला। र्मन-मेना में व्यस्त गहने के कारण में कार्य न कर सके। राजा ने इन्हें प्राम्द्रम्ड दिया । इधर श्रीकृत्म इनका भेप भारण करके सब गड़ने दे खाये। जब इसका पता चला नव राजा इनके पैसे पट्टा और भक्त हो गया।

तिलोत्तमा-एक घष्मरा का नाम। यह धारम्भ में पूर याहार्गी थीं पर श्रममय स्नान करने के श्रप्राध में इसे प्राप्यसा होने का शाप मिला। इसे जन्म देने का ध्येय मुंद श्रीर उपसुंद नामक राज्यों को विनास करने ष्णु थाँ। ये दोनों मोद्दे तिलोत्तमा के निये गर मिटे। निसिर (त्रिशिर्स्)-१. एक राष्ट्रम का नाम। नामक राज्य के चारमंत्रियों में से एक मंत्री । २.करवप

श्रीर खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा हुआ था। ३. विश्ववसु श्रीर चघा का पुत्र । इसका नाम विश्ववस्प भी कहा गया है । ४. मूर्तिमान स्वर । गर्मी, सर्दी श्रीर पसीना, इसकी तीन अवस्थाएँ थीं । ४. धनपति कुवेर का नाम।

विसिरा-एक राज्ञसी का नाम। इसके तीन सिर थे। तीच्णवेग-एक राज्ञस का नाम। राम-रावण युद्ध में यह रावण की श्रोर से लड़ा था।

तुंड-रावण पत्तीय एक राज्ञस । राम-रावण युद्ध में इसे नल नामक वानर ने मारा था । मतांतर से यह नहुष द्वारा मारा गया । इसके पुत्र का नाम वितुष्ट था ।

द्वारा भारा गया। इसक जुन का गाम विज्ञुरे या। तुंबरु-प्रह्मा की सभा में, नारद के साथ ईरवर का गुण-गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक ऋषि। ये करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे। इनकी छी रंभा थी। यह रंभा पर आसक हुये जिससे कुवेर ने इन्हें शाप देकर विराध नामक राचस में परिवर्तित कर दिया था। त्रेता में राम से युद्ध करने पर इसकी मृत्यु हुई और यह अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। तंवूरा नामक वाद्य यंत्र के आविष्कारक यही थे। अतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य यंत्र का यह नाम पड़ा।

तुं बुर-तुंबरू का पाठांतर । दे० 'तुंबरु' ।

तुम-ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम। तुजि-ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के एक कृपापात्र का . नाम।

तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीचित के पुरोहित। उनका राज्याभिषेक इन्होंने ने ही किया था। इनके शिष्य यज्ञवचस् राजस्तंवायन थे।

तुरश्रवस-एक ऋषि। इन्होंने इन्द्र को मसन्न किया था। इनकी दी हुई हिन इंद्र ने स्त्रीकार की थी।

तुर कि-एक पाचीन राजवंश का नाम । भागवत के अनु-सार इस वंश में १४ राजे हुये । धन्यत्र ये तुपार नाम से भी पुकारे गये हैं । संभवतः आधुनिक तुर्किस्तान राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था ।

तुरु-एक राज्य । देवासुर-संग्राम में यह हिरण्याच की श्रोर से लड़ा श्रोर वाय द्वारा मारा गया।

तुर्व-एक राजा का नाम। यह मनु के श्रनुयायी थे।
तुर्वश-एक वेदिक राजा। यह माचीन राजा सुदास के
विरोधी थे पर इन्द्र की कृग से सुदास ने इन्हें पराजित
किया। इन्होंने इंद्र की बड़ी स्तुति की। ऋग्वेद में
इनकी इंद्र संयंधी स्तुति के कई मंत्र हैं। यदुतुर्वश के
प्रोहित कएव ऋषि थे।

तुर्वेसु-राजा ययाति और देवयानी के पुत्र। राजा ययाति
ने इनके योवन से अपना वृद्धस्य परिवर्तन करना चाहा
था पर ये तैपार नहीं हुए। इस कारण उन्होंने शाप दे
दिया जिससे छुत्र, चामर आदि राजचिह्न इन्हें नहीं मिले
स्थार ये म्लेन्छों के अधिपति हुये। इनके वंशजों ने
स्थानक स्थानों में राज्य स्थापित किए। यायु के अनुसार
इन्होंने पौरच दुष्यंत को दत्तक पुत्र के रूप में ब्रह्ण किया।
इनके वंशजों ने दिल्ला में पांड्य तथा चील आदि राज्य
स्थापित किये। सि पुराण के सनुसार गांवार देश का

दुल्य वंश भी इन्हीं के वंश की शाखा थी। वायु, वहांड, गरुड़ श्रादि के श्रनुसार इनका राज्य विस्तार तुरस्क (वर्तमान तुर्किस्तान) तक था।

त्रलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के श्रनन्य उपासक, श्रौर राम-कान्य के सर्वश्रेष्ठ स्नष्टा । श्रशुभ मुहुर्त्त में जन्म लेने श्रीर श्रसाधारण शिशु होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और माँ मर गई। वचपन घोर दरिद्रता श्रीर तज्जन्य कप्टों में वीता। छोटी अवस्था में ही साधुत्रों की संगति मिल जाने से राम-कथा पर श्रनन्य श्रास्था हो गई। योग्य गुरु ने इन्हें प्रकांड पंडित वना दिया। फिर ये एक योग्य कथा-वाचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। शादी हुई ग्रौर पत्नी में एदांत श्राशक्ति। एक बार जब वह इनसे बिना बताये हुए श्रपने पितृगृह चली गई तो भरी-चढ़ी जसूना को सुर्दे के सहारे तै करके साँप को रस्सी सममकर उसके सहारे चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने व्यंग्य कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे पाँव लौट पढ़े। घर चार त्याग दिया। तीर्थ-यात्राएँ कीं। भगवान राम के दर्शन प्राप्त किये । घूम-घूम कर रामभक्ति का प्रचार किया । हिंदू जाति और हिंदी साहित्य के अमृल्य रत्न 'रामचरित-मानस' के प्रखेता ये ही हैं। 'विनय-पात्रिका' इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके छतिरिक्त कवितावली, गीतावली, र्यावती-मंगल, जानकी-मंगल श्रादि श्रनेक कान्य-ग्रंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके जीवन की सभी वातों के संबंध में केवल रामभक्ति को छोड़कर बहुत मत-भेद है। जनश्रुतियों और चमत्कारों ने मिलकर वास्तविकता को बहुत छिपा लिया है। २. एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । ये महाकवि तुलसीदास जी से भिन्न थे। ३. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त। इनका स्थान होशंगाबाद के पास था। इन्होंने अपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी।

तुलाधार-काशी के रहनेवाले एक वैरय। ये वड़े तपस्वी तथा ज्ञानी थे। जाजिल नामक एक श्रमिमानी वैरय का अभिमान इनकी सत्संग से छ्टा था। मतांतर से जाजिल एक बाह्यचा थे जिन्हें श्राकाशवाणी द्वारा नुलाधार से ज्ञान प्राप्त करने की श्राज्ञा हुई थी।

तुपार-कलियुग के आरम्भ में उत्पन्न होनेवाले एक राजा। दे॰ 'तरप्क'।

तुपित-एक वैदिक देवगण का सामृहिक नाम । ये स्वायंभुव तथा स्वारोचिप मन्वंतर में हुये थे ।

तुपिता-वेदशिर मुनि की पत्नी। इनके पुत्र का नाम विभुधा।

तुप्ट-इंसम्बन के महामास्य।

तुष्टि-दत्त की एक कन्या। दत्त ने धर्म को दस कन्यायें दीं थीं उनमें से एक यह भी धी।

तुष्टिमान्-कंस के भाई का नाम।

तुहुँड−१. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम को भीम द्वारा मारा गया। २. एक राचस, जो दनु का पुत्र था। तृतुजि-एक वैदिक राजा। इंद ने घोतन नामक राजा सं तुम तृतुजि, वर्तस तथा दंशाणि को परास्त करवाया था। न्रंत्याम-रे चनिक्षित्र, साधु तथा कृष्म के सबु थे। कृष्य-तरमय सुनि का नामीतर। मृत्यि भक्तस्यु के एक पुत्र का नाम। मृत्यं स-एक गुजा।

तृत्वरागि-संगिरा कुलीयव एक गोजरार ।

तृर्गावंदु - १. वंदु राज के पुत्र का नाम । इनके विशाल, शूर्यवंदु नथा धृष्ठवेदु नामकतीन पुत्र तथा इटविट्य नाम वी एक कर्या थी। रामायण के श्रमुसार ये दुध राजा के पुत्र थे। इनकी मी श्रमंद्रुया थी। २.एक श्रस्तंत धर्मनिष्ठ श्रमि जो हेनपन में पोठवों के साथ थे। ये महीने में एक गार जन में एक तिनका नुवोते थे और उसमे जो जल रपकता था उसी को पान कर जीवित रहते थे, इसी में इनका नाम गुण्यद्रु था। ३. मतांतर से व्यास का नामांतर। इन्होंने चौदीसमें द्रापर में चेदों का विभाग रहते वेदस्तास नाम मे मसिद्रि पाई।

तृगासा सांगिरा-पुरु ऋषि । ये द्विमा दिशा में रहते थे । हुनाबन-एक राजस जो कंस का एक अनुचर था। कंस ने हमें भी कृत्त का यथ करने के लिए गोकुल भेजा था। दशम रक्षेप' में इसकी क्या इस क्यार कही गई है : एक बार यहोदा कुवा को गोद में लेहर पिला रही थीं। उसी ममय गुलावर्त वातचक का रूप धार्या कर वहाँ श्राया । कृषा उसे देगते ही पहचान गये, फीर यह सोचकर कि परि में माता की गोद में सहुंगा, तो यह उन्हें भी मेरे माथ है। उदा ले जावगा, जिसमें उन्हें विशेष कट होगा, उन्होंने प्रापने शरीर का भार बड़ा लिया। यशोदा ने उन्हें गोद से उतार दिया । तृणावर्त कोध से भरा हुआ एथा गोलुन के गोप-गोपियों की घाँखों में भूल छीर फेरड भरता हुया शाया और छन्एको शाकाश में उड़ा र्व गया । यशोदा यह देखकर बहुत घवता गई । गोकुल वे गीए गोर्या भी कृष्या के लिए रोने-धाने लगे। कृष्या में तीनों भुवनों या भार अपने उद्दर में घारण फर लिया, ियमे तृषादर्ग में समका कि संभवत: उसने कोई पराष्ट्र पीरी में उधा जिया है खीर उगमगाने लगा। उसने कुरण दो निमने का प्रयन्त किया और कुरण ने भ्यस्य गला परण लिया छीर प्रपनी विष्त शक्ति से उमें इतना द्याया कि सों के मार्ग से उसके प्राण निरन गमें। उसका जनिस्कार की एक शिला पर गिर पशा शीर हामा उसरी दानी पर घेलने लगे। इस अकार १८७ के प्राप्त कृषादने का खंत, हुआ।

तेर एक देवता। 'स्तर' गामक देवा में से एक वे भी थे। गेंडस्विन-१, ९० ईंट्र : एन्ट्रोंने पॉयु-पुत्र नरदेव । शोकर - एस्स करण जिल्ला था। २, गोकुल का ए० गोप। यह - एस्स का परम निज्ञ था।

रेहिए-गेद्राम के पुत्र का साम । गुलि? -पुर स्थित का साम ।

र्गित्ति १. विनिध् प्रति के पुत्र का नाम । २. वैशेषायन के परे मार्ग मा गम । यह गणा उपस्थिति में भश्यमेष के मन्त्र प्राधित थे ।

तीं तमीय महा जिल्हा परंपरा में बैठंपायन की याजवारय भाष्य के जिल्हों का सामान्य नाम । इन्होंने सीतर पद्मी का रूप ग्रहण कर याज्ञवलस्य से पेद माप्त क्रिय था। दे॰ 'तित्तिर' तथा 'च्यास' | तेलक-शंगिरा-कुलोत्पत एक गोत्रकार | तेलप-शंगिरा-कुलोत्पत एक गोत्रकार | तेलेय-१ धृष्ठ पराशर-कुलोत्पत ऋषिगण का साम नाम। २. श्रिंगिरा-कुलोत्पत्न एक श्रुपिगण का

्यही नाम था। नोडमान्-सुत्रीर राजा तथा नंदिनी के पुत्र। इनकी का नाम पट्मा था जो पांड्य राजा की महिपी थी पूर्वजन्म में रंगदास थे शोर वेंकटाचलकी उपासना है

्मुक हुये थे। तोशलक-कृत्या के मामा कंस का एक दरवारी मझ योह कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब कृत्या मथुरा आये मुख्यिक आदि अन्य पहलवानों के साथ कृत्या से छ यह भी मारा गया।

त्यागी संत - एक प्रसिद्ध चैप्याय भक्त । इन्होंने श्र सर्वस्व स्थाग कर भिचाटन द्वारा हरिभक्तों की सेवा मार्ग बहुरा किया था।

त्याच्य-मृगु तथा पोलोमी के एक देव पुत्र । त्योला-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । ये जाति के लोहार इन्होंने यपने यंश का मुख उज्ज्वल किया ।

त्रयी-सविता तथा मृश्ति की एक कन्या का नाम। त्रय्यारुण-१.त्रिधन्या के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा त्रिशंह विता। २. एक व्यास का नाम। भागवत में इनका केवल प्ररुण कहा गया है। दे॰ 'व्यास'। ३. दुरिह के पुत्र का नाम। दे॰ 'त्रय्यारुणि'।

त्रय्यारुणि-१.हरितचय के पुत्र का नाम। एशिय होक तपस्या के प्रभाव से ये बाल्लण्य को प्राप्त हुए। इन् रोमहर्पण से वेद तथा पुराणों की शिचा ली। रि पुराण में इनका नाम त्रय्यारुण कहा गया है। २.

त्रसद्-त्रसद्स्यु का नामांतर ।
त्रसद्स्यु (पारुकुत्स्यु)-एक स्कद्रष्टा राजर्षि । इनके ।
युग्कुत्म नय वंदी थे तभी इनकी माता ने सप्ती की ऐसी स्तुति की कि उनकी छूपा से पिता के समान्त्रतापी पुत्र उत्पन्न सुत्रा । पौरकुरिस तथा पौरकुत्स नाम से शास्त्रह में इनका उन्लेख हुआ है । ये गिरि के वंशज थे, शतएव इनका नाम गैरिचित हुन्ना । ये के राजा थे । राजा दिवादास श्रीर सुद्रास पुरुवों के थे । दीर्घकान तक इनमें युद्ध होता रहा पर पुरुकुत्स ममय नक यह युद्ध समाप्त हो गया । त्रसदस्य युद्ध से श्रानम रहे । श्राने चान कर कुरु श्रीर पुत्र हो गये श्रीर ये लोग 'त्रासदस्यव' नाम से प्रसिद्ध । त्रसदस्यु-मांधाना का नामांतर ।

त्रानायिग्-वित्वासित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का न त्रिंशद्रास्य-अधित्य पुराल के अनुसार पुरुकुत्स के र इनके रूप में तीस घोड़े लगते थे। इनका राज्य कृत के दूसरे घरण में था।

त्रिकरुत -1. मागवत के धनुसार राजा शुचि के पुत्र विष्यु का एक नामांतर । त्रिकृट-१ तीन चोटीवाले एक पर्वत का नाम। इसी के एक शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका वसी हुई थी। २. एक पर्वत माला का नाम, जो दिचण में मेरु पर्वत से श्रारम्भ होती है।

त्रिगुरा-हिंदू शास्त्र के अनुसार सत्, रज और तम तीन गुर्ण माने गये हैं। देवताओं में सत्, मनुष्यों में रज तथा राजसों में तम प्रधान रहता है। ये तीनों गुर्ण चराचर सभी प्राणियों में पाये जाते हैं।

त्रिच्जु-रुच के पुत्र का नाम ।

त्रिजट-एक वृद्ध व्राह्मण। ये गार्ग्य कुल में उत्पन्न हुए थे।
फावड़ा छोर कुदाल लेकर ये विचरण करते छोर अपनी
जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लफ्मण से इनकी
मेंट हुई थी। इनकी छी युवती थी। राम ने इनसे कुछ
विनोद भी किया था। बाद में इस विनोद के लिये उन्होंने
हमा मांगी छोर इन्हें बहुत सी गार्ये दीं।

त्रिजटा-लंका की एक राजसी जो अशोकवाटिका में सीता की देख-भाल के लिये रक्खी गई थी ! इसने स्वप्न में देखा कि रायण का नाश होगा। इसने ही व्यवस्था की थी कि सीता को कोई कप्ट न हो। इसका नामांतर

धर्मज्ञाथा।

त्रित-इंद्र के एक भक्त । निरुक्त के श्रनुसार ये मंत्रद्रप्टा भी थे । इंद्र ने इन्हीं के द्वारा श्रानुन को परास्त किया था । त्रिशीर्ष धौर त्वप्रपुत्र भी इन्हीं के द्वारा परास्त हुये थे । त्रित घौर गृत्समद कुल का संवंध भी मिलता है । न्नर्यवेद में त्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया है । सायण के श्रनुसार एकत, हित और त्रित को श्रान्त देव ने यह में श्रविष्ट सामग्री को जल में फेंककर उत्पन्न किया था । एक वार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पड़े । उस कुएँ को श्रमुरों ने पाट दिया किंतु श्रन्त में किसी प्रकार ये वाहर निकल श्राये । कुएँ में गिरने के विपय में श्रनेक प्रकार की कथायें मिलती हैं । श्रपने तीनों भाइयों में ये सबसे श्रीयक ज्ञानी थे । इसिलिये इनके भाई इनसे ईप्यां करते थे । इसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएँ में गिराये जाने की कथा भी प्रचलित है । कुएँ से सरस्वती की धारा वदने पर ये बाहर निकल सके ।

त्रिधन्वन-वायु तथा भविष्य श्रादि के श्रनुसार वसु मनस के पुत्र पर मत्स्य श्रीर पट्म के श्रनुसार ये संभूति के पुत्र थे। भागवत में वर्णित शरक पुत्र त्रियंधन तथा ये एक ही

व्यक्ति थे।

त्रिधामन-१. एक ध्यास का नाम। ये वर्तमान मन्वंतर के दसवें व्यास माने गये हैं। २. शिव के दसवें श्रवतार का नाम। इन्होंने काशी में तप किया।

त्रिनाम-करयंप तथा खशा के पुत्र का नाम।

त्रिनेत्र-निर्वृत्ती के पुत्र का नाम । अन्य पुराणों के अनु-सार इनका नाम सुनन, सुश्रम अथवा शम है । ये एक प्रतापी राजा थे ।

त्रिपाद-ज्वर का एक नामांतर । यह तीन पैरोंवाला था । ये तीनों पैर ज्वर की तीन श्ववस्थाओं गर्मी, सर्दी तया पसीने के घोतक हैं।

त्रिपुर-१. तारकासुर के तीन पुत्रों ने मय दानव द्वारा

तीन मायासय नगर वनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिपुर कहते हैं। तारकासुर के तीनों पुत्र--तारकाच, कम-लाच तथा विद्युन्माली—ने घोर तप किया। उन्हें ब्रह्मा द्वारा यह वर मिला कि तीनों भाई तीन स्वतंत्र नगर वसार्येगे । एक सहस्र वर्षी के वाद ये तीनों नगर एक में मिल जायेंगे। इन तीनों पुरों को जो एक ही वाए से नप्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा। तीनों भाइयों ने मिलकर सुवर्णमय, रजतमय तथा लौहमय नगर वसाये। ब्रह्मा की घोर तपस्या करके तारकाच ने हरि नामक एक पुत्र प्राप्त किया। इन वरदानों से निर्भय हो ये राचस मनमाने श्रत्याचार करने लगे। सब देवता बह्या के पास गये । इंद्रादिक के प्रार्थना करने पर शिव चले। ब्रह्मा उनके सारथी बने। तीनों पुरों के मिलने तक शिव ने प्रतीचा की। तीनों पुरों के मिलने पर शिव ने एक ही बाए से त्रिपुर को नष्ट कर दिया। तभी से शिव का एक नाम 'त्रिपुरारि' भी पड़ा। दे० 'मय' तथा 'शिव' । २. सहदेव द्वारा विजित एक राज्य । यह स्थान वतंमान जवलपुर से ७ मील परिचम नर्मदा तट पर तेवर नाम से प्रसिद्ध है।

त्रिपुरदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा विष्टलनाथ जी के प्रिय शिष्य । भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका सबसे प्रिय शिष्य माना है ।

त्रिपुर सुंदरी-एक देवी का नाम। इन्होंने अर्जुन को वाण-विद्या की शिक्षा दी थी।

त्रिपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख भक्त, पैहारी जी के ८४ प्रधान शिष्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु ख्रयदास जी के गुरुभाई।

त्रिवंधन-ग्रहण के पुत्र का नाम । दे॰ 'त्रिधन्त्रन' । त्रिभंगी-कृष्ण का एक पर्याय । मुरली बजाते समय कृष्ण की एक मुद्रा के श्राधार पर—जिसमें उनके शरीर में तीन भंग रहते हैं—श्रीवा, कटि तथा पद—उनका यह नामकुरण हुआ है । दे॰ 'कृष्ण' ।

त्रिभष्टि-एकं नोहकार ऋषि।

त्रिभानु-भागवत के श्रनुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके पुत्र करंघम थे । त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा विभानु एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं ।

त्रिभुवन-स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों मिलकर 'त्रिभु-वन' नाम से प्रसिद्ध हैं।

त्रिमूर्ति-१ व्रात्म, विष्णु तथा शिव का समिष्ट सूचक नाम् । २. इंड प्रमती का नामांतर । त्रिमूधन-रावण के एक पुत्र का नाम ।

त्रिलोचन-१ ज्ञानदेव तथा नामदेव के प्रधान शिष्य,
एक प्रसिद्ध वैष्णव ष्याचार्य। इन्हीं की परंपरा में
श्रीवरुलम हुये थे जिन्होंने विष्णु स्वामी सम्प्रदाय
का नये सिरे से संस्कार कर 'पुष्टिमानं' की साधना
का प्रचार किया था। कहा जाता है कि भक्तों की सेवा
करने के लिये इनको एक भृत्य की शावरयक्ता हुई। स्वयं
भगवान इनके यहाँ भृत्य वनकर इस दार्त पर नौकर हो
गये कि चाहे वे जितना भी खायं इन्हें दिकायत नहीं
होगी। बहुत दिनों तक उन्होंने नौकरी की। धीरे

पीर उनरा भीतन ६० सेर हो गया। उनकी पीर ने यह बात अपनी परोसिन से वह दी। उसी दिन समजान जन्मध्यान हो गये। इनको बहुत हुन हुसा। इन्होंने सस-जन ही छोड़ दिया। जन्म में साजानाणी हुई कि 'जन्न-जन प्रदाग करों में ही सुम्हारे यहां नीपर जनपर साया था।' यह सुनकर सारा शह्य रहन गया। इनको पीर भी दुग्ल हुया कि भगवान दे जाने पर भी ये उन्हें पहिचान न सके। र. एक प्रसिद्ध बैजन्य मक।

त्रिवनी-एव प्रति का नाम।
त्रिवत्रा कंम की दासी कुरजा का नामांतर। दे० 'कृष्ण'।
त्रिवित्रा-1. विष्णु का एक पर्याय। विष्णु के वामन स्रवतार के लिये यह नाम साता है, जिसमें उन्होंने तीन पर्य में राजे, सुसु सीर पातान लोक नाप लिए थे। मतांतर में विष्णु के ये तीन पर्य उद्युप, मध्य शीर स्रस्त काल के प्रतीक हैं। एक सन्य मत से ये स्थिन, वासु तथा सूर्य गण्य के सोतक हैं। दे० 'वामन', 'विष्णु' तथा 'वल'। २. एक प्रसिद् येष्ण्य भक्त। नामाजी इनका नाम प्रमुख मध्यानीन सकों में रस्ते हैं।

ब्रियुश् एक प्यास ।

त्रिकृति क्षिति प्रयाग में गंगा, यमुना श्रीरश्रदस्य सर-ृस्युनी के संगमस्थल का प्रयोग ।

त्रियेद छुःग् रात लोहिस्य-स्याम जयंत लीहित्य के

बिरिएए-नामय मन्यंतर के इंड ।

निर्मारम् (न्यानम् सर्पत्यं क्युट्टा विभिन्न-१, विषयवस्य तथा स्वाका के पुत्र । मतांतर से ये प्यत्रा के पुत्र में खीर इनका नामांतर विश्यरूप था। मूंद्र ने इनका प्रपारिया था। दे॰ व्यष्ट्र तथा विश्यरूप'। २, क्षिणीर्य का मानेतर । दे॰ विशीपें। ३, क्ष्यप तथा गोना के एक पुत्र । ४, क्षुपण राजम के सार गीनियों में से

्एर। राम शास इसमा वय हुआ। विशिष्ट्र स्थाप्ट्र-एक मंबद्धा।

विशीप रावण् का एक पुत्र । इसकी एनुमान ने मारा ्या

चित्रातु (बिलारि)-सोभातु के एक पुत्र का नास । विस्तर-एक राष्ट्रस्य का नाम विसके नीन सिर्धे । इसे ्सस में साथ था ।

िन्तर्गी नायण ये यंत्र पुर की दासी । सनोकवादिका में ुंदिनी संखा ती यह भी एक रतिका थी ।

प्रेटी-सर्वतृत पे याद धीर हापर के पूर्व श्रानेवाले एक पुर्व का कार्र । इसी दुव में राम का श्रवतार हुआ। इसमा कृत १,२१६,००० वर्ष माना गया है।

र्वतन-इतिसम्बर्धे एत् दाम्। यदः संभवनः प्रितः के ्मेर्वना से ।

भेपुर-वित्रों के एक राजा जा नाम । युधिन्तर के राजन इस्य गरा में समय सहदेव ने इन्हें मारा था । भेपुर्व - लिपुन का पुत्र । एवं निव में इसके बिता का यव-का उसके भाग कर दोना तय यह करावनि के पास गरा सिंगु क्लोंने इसका भी देवजर हाला । एतेश (हावतेला) दिला है का गरामार सा नाम । इनका स्थान गोदावरी तट पर था। गौतम की प्रार्थना है ये पृथ्वी पर श्राये थे।

च्य हुन्या पर जान का इयत्ती-तीन खाँखवाली रावण की एक राजसी दासी। य खशोक वाटिका में यंदिनी सीता की देख-भाल के जि नियुक्त की गई थी।

ज्याहरण्-श्रित्र के वंशज एक वरार्षि का नाम । त्वप्टा-विश्वरूप के पिता, द्वादश श्रादित्यों में से ग्यास्त

चादित्य तथा नेत्र के अधिष्ठाता देवता । विराट-पुरा की दो आँखों के दिव श्रलग-श्रलग उत्पन्न होने पर लोकपात त्यटा अपने अंश से चलु के साथ अधिदेवता स्वरूत उसमें प्रविष्ट हो गये । इनके पुत्र विश्वरूप देवताओं के पुरोदित थे । इंद्र द्वारा इनकी हत्या होने पर अपनी ज्य से उन्होंने वृत्र नामक देत्य को इंद्र के शत्रु के रूप में उत्पन्न किया ।

त्वप्टाधर-शुकाचार्य के एक पुत्र का नाम। यह ऋसुरों 🕏

पुरोहित तथा यत्यंत धर्मनिष्ठ द्यौर तेजस्यी थे। स्वप्ट्र[—देवतायों के प्रधान शिल्पी। देवतायों के बद्ध तथा कृतिय यादिसय प्रकार के शख़-निर्माण में कुशल, ये जीयन, जीवनीशक्ति थीर जननशक्ति के दाता थे। मृतुष्य, पश्च श्रादि सकल प्राणियों के ये निर्माता कहे गये हैं। इनशे समग्र विश्व का स्वामी गुरु, नायक थीर थिश का उत्पृष्ठ-कर्ता कहा गया है। ये श्रपने भक्तों की रत्ता करते हैं। इसी प्रकार की विविध शब्दावली से हनकी प्रशंसा शत-

पथ बाह्मण में की गई है। वेदों में बहुधा ये इंद के विरोधी के रूप में विर्णित हैं। ऋभगणों से इनका घनिष्ठ संबंध था। इनके पुत्र का नाम विरवरूप था त्रिशिर पा, जिसके तीन सिर, इः घाँख घोर तीन मुख थे। ध्वष्टा की कन्या सरगद्य विवस्वत को व्याही थी इसी से श्रविकी कुमारों की उत्पत्ति हुई। पुराणों में स्वष्टा श्रीर विरय-

कर्मा एक ही ध्यक्ति कहे गये हैं। द्वादरा खादिखों बीर रहों में एक का नाम त्वप्ट्रा था। त्वाप्ट्र-त्वप्ट्रा के पुत्र का नाम। विश्वरूप का पैतृक नाम भी यही था।

त्वाप्ट्री-स्वप्ट्रकी कन्या। ये झादित्य को व्याही थीं। यही प्रदिवनीकुमारों की माता थीं। इनका नामांतर सरव्यु है।

दंड-१. इष्वाकु के सयोग्य प्रत्र। यह जन्म से मूर्त तथा जन्मत थे। इस कारण पिता ने इन्हें द्रस्थ विष्य सीर शेवल पर्वत के बीच में एक बदेश दे दिया था। वहीं मधुमत्त नामक नगर बसाकर ये रहते थे। इस नगर का नामांतर मधुमत है। उरानस् शुक्ष इनके पुरोहित थे। दंश्विकाल तक ये खिवलादित सीर जितेंद्रिय रहे। एर बार चंत के महीने में ये भागव के खाश्रम में गये। वह खपने सुरु की कृत्वा खरजा को देखा और कामालु है।

नाय । श्वरता ने श्वपने को गुरू बहन कहकर पिता है। भाजा के लिए इनसे याचना की किंतु इन्होंने उससे बलाग्हार किया । श्विप को जब सारा हुनौत जात हुन नय उन्होंने श्वाप दिया कि यह राजा श्वपने राज्य सहित नष्ट हो जाये । एमा याचना के तिलु इन्होंने इंब के श्रादेश से श्राश्रम के पास ही १०० वर्ष तक तपस्या की। श्रापि दिवंगत हुए श्रोर इंद्र की श्राज्ञा से १०० योजन पर्यंत (मतांतर से ४०० योजन) च्यापी वह प्रदेश श्रना-शृष्टि के कारण श्ररण्य हो गया। तय से उस प्रदेश का नाम 'दंडकारण्य' हो गया। र.शृत्र के भाई कोध-हंता के श्रंशावतार, विदंड राजा के पुत्र तथा मगध के राजा। इनके भाई का नाम दंडधार था। भारतशुद्ध में दुर्योधन की श्रोर से लड़ते हुए ये श्रर्जुन हारा मारे गये। ये दौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। ३. एक पांडव-पचीय राजा जिसे कर्ण ने मारा था। ४. उत्कल के तृतीय पुत्र जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। १. श्रायु के चतुर्य पुत्र। ६. सूर्य के एक पांदर। ७. कुवलाश्व के पुत्र। दे० 'चंडाश्व'।

दंड श्रीपर-तेत्तरीय संहिता में एक वत के संबंध में इनका उन्लेख हुआ है।

दंडक - १ एक दस्यु। कोई पाप ऐसा नहीं जो इसने न किया हो। एक बार एक विष्णु-मंदिर में चोरी करने गया। वहीं सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। २. इच्चाक़ के पुत्र। दे॰ 'दंड'।

दंडकवन-एक प्राचीन वन। विध्य-पर्वतमाला से गोदावरी तक इसके होने का उल्लेख िकता है। रामचंद्र ने अपने वनवास का अधिक समय यहीं विताया था। उस समय यहाँ कितने ही ऋपियों के आश्रम थे, तथा राचसों का उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचंद्र ने स्वय ही कितने ही इस प्रकार के राचसों का वध किया था। यहीं शवरी नामक एक भीलनी के वेर उन्होंने खाये थे, सूर्पण्खा के नाक-कान काटे गये थे तथा सीता-हरण हुआ था।

दंडकार-एक चोर। विष्णु पंचक व्रत करने से इसकी सुक्ति हुई।

दंडकेतु-एक पांडव राजा। भारत युद्ध में ये पांडवों के पद्ध में थे।

दंड गौरी-एक चप्सरा।

दंडधार-१. सगध देश के गिरिवज के राजा। यह कोध-वर्धन नामक राजा के अंशावतार थे। ये एकरथी श्रीर हस्य युद्ध में वढ़े निपुण थे। मारत-युद्ध में दुर्योधन की श्रोर से लढ़ते हुए श्रर्जन के हाथ से मारे गये। २. पांडव पद्मीय एक चैय राजा। कर्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। ३. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। ४. पांचाल देशीय एक चित्रय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण द्वारा मारे गये।

दंड नायक-सूर्य के वाम-भाग में रहनेवाले इंद्र। यह दंड नीतिकार थे, श्रतएव इनका नाम दंडनायक पहा।

दं हपाणि - १. भाग नत के अनुसार वही नर के पुत्र । वायु के अनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पोंड़क वासुदेव के पुत्र । इनके पिता को जब कृष्ण ने मार ढाला तो इन्होंने महेरवर नामक यज्ञ किया था जिससे शिव इन पर प्रसप्त हुए और इन्होंने उनसे कृष्ण के नाश का उपाय पूछा था। इससे टरकर कृष्ण द्वारका चले गये

श्रीर वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र चाया जिससे अपने नगर श्रीर सब लोगों सहित यह नप्ट हो गया।

दंडभृत्-एक चत्रिय बीर । राम के अरवमेध यज्ञ के समय जब शत्रुष्न अरव की रत्ता के लिए चले थे तब उनके साथ यह भी गया था।

दंडश्री-वायु के चनुसार विजया के पुत्र । दे० 'चंढश्री' । दंडी-१. घृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. मृगु कुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार । ३. संस्कृत के एक विख्यात कवि गद्य लेखक तथा रीतिग्रंथ-मणेता । इनका जन्म छठवीं तथा सातवीं शताब्दि के लगभग हुआ था । संभवत: ये विदर्भ देश के निवासी थे। विद्वानों का छत्तमान है कि ये घर-यार छोड़कर संन्यासी हो गये थे और दंशी इनका नाम नहीं चल्कि उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे शौर वर्पा के चार मास एक स्थान में निवास करके ग्रंथ-रचना करते थे। 'दशकुमार-चरित' श्रीर 'कार्व्यादश' बीमासे में ही वने। वर्षा समाप्त होते ही ये फिर अपने अपूर्ण ग्रंथ को छोड़-कर चल देते थे। यही कारण है कि इनके बहुत से प्रंध चादि चौर त्रंत के स्पष्ट संदर्भ से रहित हैं। इनके मुख्य प्रंथ हैं: (१) काव्यादर्श, (२) दशकुमार चरित, (३) छंदोविचित तथा (४) कलाप-परिच्छेद । इनकी कविता के संबंध में मिसद है-कविदंदी कविदंदी कविदंदी न संशय, ''जाते जगति वाहमीको कविदित्यविधाभवत्, कवी इति ततो व्यासे कवयस्विप दंडिनि "॥ कान्यादर्श में इन्होंने शूदक के मृच्छकिटक से एक श्लोक उद्धृत किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शूदक के वाद हुए थे, कवि राजरोखर ने इन्हें उद्घृत किया है अतएव सिद्ध है कि ये राजशेखर से पहले हुए। राजशेखर का समय ७६१ई०माना गया है। सम्मट ने भी खपने कान्य-प्रकाश में इनका उरुतेस्व किया है।

ट्डी मुंडीरवर-शिव का एक अवतार । यह अवतार वाराह करूप के वैवस्वत मन्वंतर की सातवी चौकड़ी में हुआ था । इनके चार शिष्य छगल, कुंडकण, कुंमिट और प्रवाहक मसिद्ध हैं।

दंतकूर-एक वीर जिसे परश्राम ने मारा था। दंतवक्त-करूप देश के राजा का अंशावतार। इनके पिता वृद्धशर्मा तथा माता श्रुतदेवी थीं। राजसूय यज्ञ के समय सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। इनका नामांतर वकदंत है।

दंतिल-मतंग ऋषि के पुत्र तथा कोहल के भाई।
दंद्भूक-एक सर्पराज । यह कोधवरा का पुत्र था।
दंभ-१. एक दानव। यह विश्वचित्त का पुत्र था।
मत्स्य के श्रनुसार श्रायु का पुत्र।

दंभोद्भव-एक श्रमिमानी राजा। इन्हें सपने ऐरवर्ष का इतना श्रमिमान था कि ये श्रपने समान किसी को भी नहीं मानते थे। एक बार इन्होंने शासणों से यह पूछा कि पृथ्वी पर मुक्तसे बदकर कीन है। शासणों ने कहा कि वह बात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि वही सबसे बढ़े माने जाते हैं। यह सुन श्रपना दल-वल लेकर इन्होंने नर-नारायण पर चदाई की, पर इन्होंने इन्हें परास्त करके इनका गर्च नष्ट कर दिया। दंभीति-स्वान्य के पुत्र । पान्ने ये धगम्य-कृत में उत्पत्त हुपे थे; पर हागे चलकर जय पुत्रह ने हुनके पिता दहस्य

की पुत्र मान निया नय में ये पीनह हो गये। र्वेज्ञ-एक राज्य।सहाभारत के धनुसार इसने एक बार छगु मनि मी मी पा अपहरण विया जिससे उन्होंने यह शाप टिया कि न फीटि-योनि को प्राप्त हो । फलत: वह अलर्क नाम का कीटा हो सवा। बहुत प्रार्थना करने पर यह सारवासन मिला कि मेरे वंश में उत्पत्त होने वाले राम के हाग तेरी मुक्ति होगी। एक बार कर्ण के युद्धविद्या के गुरु परमुराम जी उनरी जींच पर सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय यह कीशा कर्ण की जींघ का रक्त चुसने लगा केंद्रिन इस दर से कि कहीं गुरु जग न जायें यह टम में गम नहीं हुये। जगने पर क्रोध पूर्ण नेत्रों से कीड़े की सौर देखा जिसमे यह भरत हो गया और अपने पूर्व रुप को प्राप्त हुआ। फिर इसने अपनी सारी गाथा कह मुनाई। दंश का कीट्रे के रूप में शुकर की भौति श्राकार धा जिसके बाठ पेर खीर बानेक तीरण दाँत थे। ऋतु-प्या पीर गदालमा के पुत्र चलके दूसरे थे। दे॰

'सलक'।
दंग्त्रा-करमप तथा कोधा की कन्या खीर पुलह की छी।
दंग्त्रा-करमप तथा कोधा की कन्या खीर पुलह की छी।
दंग्त्रा-क एक प्रजापति। सती हनकी पुत्री थी। २. एक
विश्वदेय। ३. खंगिरन् कुलोग्पत्त एक मोद्रकार । ४.
हांगिरा तथा सुरुपा के देवपुत्र। ४. मृगु तथा पोलोमी
के देवपुत्र। ६. बाक्तल के पुत्र। ७. देवातिथि के पुत्र।
वासु तथा विष्णु में इनको प्रकातथा भागवत में प्रदच्य

पुजा पासी है। यह कात्यायानि स्वात्रेय-शंग बाभ्रत्य के शिष्य । यह जयंत लोहित्य-कृत्यागत लोहित्र के शिष्य ।

देश विनर-रिजरीय संहिता में दश प्रजापित के पुत्र इस नाम से पुरारे गये हैं।

दत्त सावर्गि-दल के एक पुत्र । ये चाचुप मर्थन्तर में प्रकट हुये । इनकी माता सवता थी । यह नवम मनु थे । इनका नामीनर रोहित था ।

द्वित्या-आएकी और स्विकी बन्या। यह यज्ञ को व्याही
भी रिनामें सुपित के बारत पुत्र हुने। यज्ञ द्वित्या के
भाई थे पर विष्णु के प्रातार थे। इस कारण द्वित्या ने
लक्ष्मी होरत प्रमा-प्रकार किया। एक बार ये सभा के
मामने प्रकार दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनी गई।
इन्हें किराप दिया। तब ये बन्या के पाम चनित्र हैं उठा ले
माम की मान क्या प्रकार समुद्द में रहने लगा। गुरुदिवान में क्या में माईपन ने इस पुत्र मा उद्यान करने
मा पा। भी हमा ने समुद्द में गीता लगारर इस रायन
का पा। भी हमा ने समुद्द में गीता लगारर इस रायन
का पा। की मान र वस्ति। इहिनों से पांचान्य नामक
सीम प्रवास । देव पंचान हिनों से पांचान्य नामक

दुर्भ साम्य एवं कृष्णि। सर्वेयक्ष में यह होतृ नामक व्हित्रहर्षे।

र्दनीनि-द्वारण सीर मिति ने प्रता

द्धि कावन-मरीचि गर्भ देवों में से एक। ऋषेद में इनका सुक्त हैं।

द्धिमुख-१.राम सेना के एक वीर वानर। यह सोम हे
पुत्र श्रीर गम्भीर प्रकृति के योदा थे। जिस समय वे
राम-सेना में भर्ती हुये वृद्ध हो चुके थे। राम हे
श्रश्यमेध यज्ञ में शत्रुव के साथ श्रश्यरा की सेना हे
साथ यह भी थे। २. एक मिसन्द सर्प जो करगप तथा
कद के पुत्र थे।

कृद्ध अप्रया दिधिवाहन-१.शिव के एक श्वतार । वाराह करूप के वेव स्वत मन्वंतर की श्वाटवीं चौकटी में विशय शोर व्यात की सहायतार्थ ये प्रकट हुये थे । इनके चार पुत्र थे— क्षिल, श्वासुरि, पंचशिख श्रोर शाल्यल पूर्वक । ये चार महाभोगी थे । २. मस्य तथा वायु के श्रनुसार शंग व

दुनायु-१. दे॰ 'रनु'। २. दन प्रजापति थौर धारुकि र्क फन्या और करयप की सी।

द्नु-द्रज प्रजापित तथा धारुकि की कन्या, करयप की है तथा दानवों की माता। दृत्रासुर इन्हों का पुत्र था जि दृषीचि की हिंदुयों से निर्मित वज्र से इंद्र ने मारा था मतांतर से विचर, वल, वीर धौर वृत्र नामक दानवों व माता दनायु थीं। एक दूसरे मत से दृतु ने वातार्प नरक, दृपवर्ग, निकुंभ, प्रलंब तथा बनायु धादि ४ दानवों की जन्म दिया। वास्तव में दिति (देत्यों की माता दृतु धौर दनायु ये तीनों ही करयप की खी धौर याव दृत्य-दानवों की जन्मदात्री थीं, जिन्होंने दैवताधों से यर यर युद्ध किया। कई हार जीत के बाद धंत में ये म

दनुपुत्र-एक मंत्रद्रप्टा । दे॰ 'करयप' । दभीति-एक गृहस्य । यह इंद्र के कृपापात्र थे । इनः प्रार्थना से इंद्र ने चुसुरि तथा धुनि का वध किया थे

श्रन्य तीस सहस्र दासों का नाश किया। ग्ररिवनीकुमा की भी इन पर कृषा थी।

द्म-१. विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई २.भागवत के श्रनुसार भरत के श्रीर विष्णु शादि के श्र सार नरित्यंत के पुत्र। ३. श्रंगिरा-कुलोखन्न एक प्रापि

४. थ्राभृत रजस् देशों में से एक।
दमधाप—चेदिराज शिशुपाल के पिता थाँर कृत्या के फूफ
दमन-१.एक मापि। इनके खादीवाँद से विदर्भराज में
के दम खादि चार सेतानें हुई। २. विदर्भराज भीग
एक पुत्र तथा दमयंती के भाई। ३. पीरव के पुत्र त
दुर्योधन-पंधीय एक चत्रिय धीर। ४. ग्रंगिरा तथा सुरु
के पुत्र। ४. भरहाज के पुत्र। एक राज्य । भ्रुगुपर
पुत्रोम ने इसे पाला था।

द्गनक-एक दानव। मस्यवतार में विष्णु ने हमें चैत्र हैं चतुर्द्शी को पृथ्वी पर गिराया। भगवान के रपर्र अभाव में यह मुगंधित तृष्ण रूप से पृथ्वी पर रहा। द्गवाए-पंगिरा कुल के एक प्रवर। नागांतर चमदाए। द्या-दण की एक बन्या तथा करवप की की। हु समय नामक एक पुत्र था। यह वही धमंपरायणा वें द्रा-एक वार्डाकराजा जो भारत युद्ध में दुर्योगन के प

में थे। वर्तमान कारमीर के उत्तर दर्दिस्तान नाम का प्रदेश इन्हीं का था। यह चत्रिय जाति श्रागे चलकर म्लेच्छ हो गई थी। द्रि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप। द्रियीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राचस का पुत्र। विष्णु तथा वायु जादि में इनको म्लाभिजित कहा गया है। द्रीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे। दुर्दुभ-एक ब्राह्मण्। ये गोदावरी तट पर स्थित प्रतिप्ठान नामक नगरी में रहते थे। द्प्-धर्म के पुत्र। इनकी माता का नाम उन्नति था। द्पेग्लि-एक राजा जो कारुप राजा के पुत्र थे। द्भेक-भागवत् विष्णु तथा वहाडि चादि के अनुसार श्रुजातरात्रु के पुत्र। वायु में इनको दर्शक कहा गया है। द्भेवाह-एक ऋषि। ये अगस्य कुल में उत्पन्न हुये द्भि-एक ऋषि । इन्होंने सातों ससुद्रों से यह प्रार्थना की कि तुम लोग एक तीर्थ उत्पन्न करो श्रौर उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर अर्धकील नामक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया। द्वो-राजा उशीनर की खी। द्विन-राजा उशीनर के पुत्र। द्श-१. कृष्ण श्रीर मालिदी के पुत्र। २.धाता नाम के एक श्रादित्य के पुत्र । इनकी माता का नाम सिनवाली था । दश्क-वायु के अनुसार विवसार के पुत्र। द्श्नीय-मणिमद्र तथा पुरायजनी के पुत्र । द्शांह-मत्स्य के अनुसार ये निवृ ती के पौत्र थे। मत्स्य के **छनुसार इनके पिता विद्**स्थ थे। द्ल-१. अयोध्यापति, इच्चाकुवंशीय एक राजा । इनके पिता परीचित थे। इनकी माता का नाम शोभना था। राजा पारियात्र के पुत्र थे। भविष्य में इनका नाम दल-पाल दिया हुआ है। भागवत के अनुसार इनका नाम वल है। पारियात्र और परीचित एक ही थे। २. करयप तथा दनु के पुत्र। दलवाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। मासी नाम की इनकी दो कन्याएँ थीं। द्लेपु-दे॰ 'चलेचु'। द्वशतु-गातम नाम के शिवावतार के पुत्र। द्शाग्व-ग्रांगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि । ऋग्वेद में नवग्व के साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ। इंद्र द्वारा इनकी रहा की जाने का भी वर्णन है। श्रंगिरा-कुल के श्रंदर इन्होंने श्रपना श्रलग कुल चलाया। दशज्योति-सुभ्राज के पुत्त। एक देवता। दशद्य-एक वैदिक राजा। इनका तुम्र के साथ द्वंद्र युद्ध हुया। अंत में इंद्र ने दोनों की रचा की थी। दशमी-महा की एक मानस कन्या। द्शञ्जत-एक वैदिक राजा । श्वरिवनीकुमारों ने इनकी रक्षा की थी। ये इन्द्र के भी कुपापात्र थे। दशशिप्र-ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र इनके यहाँ सोमरस पान कर प्रसन्न होते थे।

दशारि-भविष्य के अनुसार निरावृती के पुत्र। ग्रन्यत्र इनका नाम दर्शाह दिया हुआ है। दशाणो-गांधारराज सुवल की कन्या तथा धृतराष्ट्र की पत्नी। दशादर-एक देत्य। यह वरुण लोक में रहता था। दशारव-इष्वाकु के सौ पुत्रों में से दसवें। यह माहिप्मती नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मदिरास्व था। दशोगि-पणी से इनका जव युद्ध हुन्ना था तव इंद्र ने इनकी सहायता की थी। ऋग्वेद के एक मंत्र के श्रनुसार दशोणि व्यक्ति का नाम नहीं है। दशोएय-इंद्र के कृपा पात्र, एक वैदिक व्यक्ति। द्स्यवेवृक-एक वैदिक न्यक्ति। यह नाम दो व्यक्तियों का सा लगने पर भी एक ही ब्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी उदारता का उल्लेख है। वालखिल्यों के सुक्त में भी इनका उल्लेख है। इनके पिता का नाम पूतवतू तथा माता का नाम पूतव्रता था। द्ख्र-श्रश्विनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के श्रंशा-वनार थे। दहन-१. द्वादश रुद्दों में से एक। इनके पिता स्थाण तथा वितामह ब्रह्मा थे। २. कुमार कातिकेय का एक श्रनुचर । दाँत-१. विदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के भाई। २. एक ऋषि। इन्होंने भद्रतनु नामक बाह्य ए में काम, क्रोध, लोभ चादि का चाधिकार देखकर उसे इन सवको छोड़ने का उपदेश दिया था। दाक्वय (दाकायन)-वशिष्ठ कुलोलन्न गोत्रकार ऋषि गण्। दात्तपाय-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। दान्नायग्-एक राजमालिका का नाम। इसमें होनेवाले राजागण संस्कार-विशेष के कारण ब्राह्मण काल पर्यंत बढ़े ऐरवर्थशाली थे। दाकायण शब्द का अर्थ सोना किया गया है। दाचायणों ने शतानीक को सोना दिया था। दाचायगो-सती का नामांतर। दान्ति-श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । दान-पारावत तथा सुखेदवाँ में से एक। दानपति-चक्र का नामांतर । दामश्रंथिन्-राजा विराट के यहाँ घज्ञातवासी नकुल का दामघोपि-शिशुपाल का नामांतर। दारुक-१. कृष्ण के सारिथ का नाम । २. वैवस्वत मन्वंतर में एक शिवावतार । ३ एक राचस । दारुकि-कृष्ण सारिथे दारुक का पुत्र तथा प्रदुम का सारिय । दारुग्-कश्यप तथा श्रिरिष्टा के पुत्र । २. गरुड़ के पुत्र । दास्ये-ऋग्वेद की एक ऋचा में इनका उल्लेख हुआ है। दालांके-एक ऋषि । वायु के अनुसार ये च्यास की ऋक्-शिष्य परंपरा में रधीवर के शिष्य थे । दालिभ-चक का पैतृक नाम । दालभ्य-१.द(भ्यं का पर्याय । यह केशी, वक तथा चेकितान का पैतृक नाम है। २. उत्तम मन्त्रंतर में सप्तिपयों में से एक। ३. शुमस्सेन के मित्र। दावसु श्रांगिरस्-सामवेद के एक मंत्रद्रष्टा ऋपि।

द्याम् एक पाचायं । ये घारित् के समकालीन थे । दाशाई- मपुरा के एक पौराणिक राजा । यह शिवम्तुति के प्रभाव में पाय-रहित हुवे। दाणाई व्योम का पैतृक

दाशुर-एर तपर्या । यह शरलोगा के पुत्र थे । मगध देश में एर पर्रंत पर रहते थे। शस्तोमा की मृत्यु होने के यात ने जोतनान हो गये। इनके पास शक्षितेव प्रकट हुये। यह एर वर्दंद के मृज पर शासन जनाये वैठे रहा बरते थे। एप्ति देवना ने इनको वर दिया। कंदव वृत्त पर शायन जमाये नहने के कारण इनका नाम 'कंदव दाशूर' प्रिया हुया । वनदेवता के प्रताप से इन्हें एक पुत्र हुआ तिये इन्होंने झानोपदेश दिया था।

दिटि-स्पंके मंधी तथा एकादश रहीं में से एक। इन्होंने एक बाताण या सिर काट डाला था श्रीर सूर्य के माविध्य में याने के फारण इस पाप से मुक्त हुये। सूर्य के रूप के शहभाग में सेवक के रूप में इनका स्थान

दिलीयम अविष्य के शतुमार मनुवंशी दशस्य के पुत्र। इन्होंने २४७००० वर्ष राज्य किया ।

दिवंजय-उपार्था तथा भद्रा के पुत्र।

दिवायर-४. गरुव के एक पुत्र । २. भागवत के श्रनुसार भानु राजा के पुत्र और सहदेव के पिता। मतांतर से ये मतिष्युद् घषया प्रतिष्योम के पुत्र थे। लोक में यह शब्द पूर्व के पर्याय रूप में प्रसिद्ध है।

दिवरपनि-रीप्य सन्वंतर में होनेवाले एक हंद्र।

दिचि-सम्बद्धेवां में से एक ।

दिखिरश-भागवन के श्रनुत्वार सनपान के पुत्र । इनके पुत्र मा नाम पुरस्य था। यायु तथा मत्स्य के श्रमुतार ये दिश्मिमन के एक थे। विष्णु के श्रानुसार इनके पिता का नाम पार कीर दुन्न का नाम धर्मस्य था।

दिवीलफ-पिप्तु के बनुसार लंबीदर के पुत्र । नामांतर चपीनक चयपा -िविलक ।

द्विय वायु के अनुसार मायन के पुत्र। अन्य पुराखों में इत्या नाम यंधक यथपा दिप्यांघक दिया हम्रा है। दिल्यभाष्ठ-पुरुष्या श्रीर दर्वेगी के एक पुत्र। दिल्लामान-पागवत देवी में से एक। दिरुपांगक वे॰ 'दिन्य'

दिव्या पुलोमा की पत्या गया मृगु की मी। दिल्या देवी-पारदीय नियामी गता दिवेदाम की दियोदास ने इनका विपाद रूपदेश के राजा चित्रमेन में स्थिर हिया, पर विवाद का लग्न उपस्थित होते ही ये गर गये । नव इनका विवाह क्षयेन राजा में निरुवन हुमा पर गठ मी लग्न झाते ही भर गये। इस हरार इंसरे २५ पनि मरे तर इनके विता ने स्वयं-यर की किंग में इनका विवाह करने का निरुपय विया। पर राष्ट्रंपर में आहत सब राते खायम में लड़का मरने एमें। तद दिस्ता हैंदी शुख हो यन में पत्नी महैं सीर भार वर्ष तन निरंतर पत करने पर उन्हें रिण्डु के दर्नन हुमें । एर में किन्तुकोर में से की गई। पूर्व जन्त में

यह चित्रा नाम की विशिक कन्या 'चित्रा'।

दिष्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके भाई नाभाग थे । टी चित-करव मुनि के पुत्र । इनकी माता का नाम आयंग्री था। हिविद नाम के इनके एक भाई भी थे।

दीर्घ श्रवसर (श्रीराज)-दीर्घतमस ऋषि के एक प्रत्र। ये एक बार राजा की सीमा के बाहर चले गये भीर उर वास के कारण मरणासन्न हुये। तब साम गायन से उन्हें भोजन मिला। इन पर श्रारवनीकुमारों की कृपा थी। संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेव्य की दासी के गर्भ से हुर थी। दे॰ 'दीर्घतमस'।

दीर्घेजिह-१. एक देत्य। कश्यप तथा दनुका प्रत्र। २ एक श्रति विपाक्त सर्प । सृतसंजीवक नामक सणि 🕫

संरचकों में से एक यह भी था।

दीर्घजिहा-श्रशोक - वाटिका में यंदिनी सीता रच्चिकाद्यों में से एक।

दीघे तपस-१.राष्ट्र का पुत्र। बल्ल पुराण में यह क शेय क पुत्र कहा गया है। २. जंबू द्वीप स्थित महेन्द्र पर्वत प रहनेवाले एक ऋषि । पुराय शौर पावन नाम के इन दो पुत्र थे। सपतीक दीर्घ तपस के दिवंगत होने प पावन श्रति शोकमग्न हुये। पुरुष ने इनको ज्ञानोपदे देकर मोह-मुक्त किया। ३. एक व्यास। इनके पु

दीर्घ तमस् श्रीचश्य-ऋग्वेद के श्रनुसार उच्य्य के पुत्र यह शंगिरा कुलोत्पन्न एक सूक्तद्रष्टा थे श्रीर वृहस्पति शाप से यंधे हो गये थे, पर यक्कि देव की स्तुति से पि उन्होंने रिष्टमाप्त की। श्रैवन नामक दास ने कई बार इना ष्टदय विदीर्ण कर दिया किन्तु ध्वश्विनीकुमारों ने हर व इनकी रहा की। किंचियत् आदि पाँच पुत्र इनके ही धे पुराणों में ये उतथ्च तथा ममता के पुत्र माने गये हैं। गभ यस्था से ही वेद-वेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर जुके थे। प्रदे नामक एक सुंदरी से इनका विवाह हुन्ना जिससे गीत थादि कई पुत्र इनके हुये। पुत्रेन्छ। से यह दिन में सब लोगों के समज्ञ सहवास करते थे। ष्रांत में मा की चाजा से इनके पुत्रों ने ही इन्हें गंगा में वहा दिया बहते बहते ये राजा बलि के वहाँ गये। वहाँ राजा व की दासी से कचिवान धादि पुत्र उत्पन्न हुये। इस परचान् संतान-माप्ति की इच्छा से राजा यिन ने भए रानी 'सुदेप्पण्' को भेजा । उससे श्रंग, चंग, कलिय श्रा पुत्र उत्पन्न हुये। किंगमान श्रादि इनके पुत्रों ने विष यल से माताग्रव माप्त किया। ऋग्वेद में दीर्घ तमस शब्दार्थ है दीर्च दिवसानंतर धस्त होने वाले सूर्य। दीयनीय-यह नाम घरवेद में प्राया है। इंद ने इन बहुत सी संपति दी थी।

दीयनेत्र-मीम के हाथ से मृत्यु पानेवाला धृतराष्ट्र पुक् युत्र ।

दीघवाडु-राजा राट्यांग के पुत्र। इनके पुत्र रहा ! मण्य के धनुसार इनके पुत्र क्षज थे। 'हरियंश' में 'दी याहुँ सब्द रघु के विरोपम के रूप में प्रयुक्त हुआ। गरुर पुराण में रबु के सात यह शाद लगा हुमा है।

दीघयज्ञ-दुदेम ] दीर्घयज्ञ-दुर्योधन-पत्तीय एक राजा। दीघूरोमन-धतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घलोचन-धतराष्ट्र केएक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घायु-श्रुतायु के पुत्र एक चित्रय योदा । भारतयुद्ध में ये ग्रर्ज़ुन के हाथ से मारे गये। ये श्वच्छतायु के पुत्र थे। दीर्घिका-वीर शर्मा की कन्या। नामांतर शाँडिली। यह वहत लंबी थी। लंबी लड़की से शादी करने वाला शीघ मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता था। इसलिये जंगल में बृद्धावस्था तक तपस्या करती रहीं । बहुत दिन बाद एक कोढ़ी गृहस्थ इसके आश्रम में श्राया श्रीर उसने विवाह की प्रार्थना की। इसने उससे विवाह कर लिया । वह पुरुप वेश्यागामी था और दीघिका उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती थी। एक बार ऋषेरे में ले जाते हुये मांडच्य ऋषि का शरीर इससे छू गया । कोधित हो उन्होंने शाप दिया कि सूर्योदय के साथ-साय तू मर जायगा । दीर्घिका ने अपने पातिवत से सूर्योदय रोक दिया। अन्त में अनुसूया के कहने से स्यादिय किया। प्रसन्न हो देवताचों ने इन्हें श्रीर इनके पति को पूर्ण योवन मदान किया। दुंदुभि-१. एक राज्स। मयासुर श्रीर होमा नाम की च्चप्सरा के दो पुत्रों से एक। दुंदुभि दीर्घ काल तक तपस्या करके सहस्र हाथियों के वल का वरदान पाकर भेंसे के रूप में स्वतंत्र विचरण करने लगा । वानरराज वालि ने इसे मार कर मतंग ऋषि के बाश्रम में फेंक दिया। मृत दुंद्भि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया। इससे कुद्ध हो मतंग ने वालि को शाप दिया कि इस आश्रम में आते ही तेरी मृत्यु हो जायगी। इस कारण वह श्राश्रम वालि के लिये अगम्य और सुत्रीव, जो वालि से डरताथा, के लिए सुगम हो गया। कालांतर में वहीं पर वनवासी राम से सुग्रीव ने मित्रता की। राम ने ग्रपनी शक्ति का परिचय देने के लिये इसे अपने पेर के एक कॅंगूठे के धक्के से १६ योजन दूर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसने १६

हुई। ३. एक दानव। करयप तथा दनु का पुत्र। ४. अंधक का पुत्र । इसके पिता का नाम अन तथा पुत्र का श्रार-घोत था। ४. सुतार नामक शिवावतार के शिव्य। दुंदुभि निह्नाद-दिति का पुत्र श्रीर प्रद्वाद का मामा। वाखणां के द्वारा राज्ञसां की पराजय देख इसने काशी जाकर ब्राह्मणां का नाश करने की ठानी और इस विचार से काशी-चेत्र में जाकर उनका वध करने लगा; किनु शिव ने यताया कि त् बाह्यणों का कुछ नहीं कर सकता है। अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ। काशी के च्याघ्रेश्वर महादेव के महातम्य में इसका वर्णन है।

हजार स्त्रियों को यंदिनी बनाया था। इसने एक लाख खियों से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। २.एक गंधर्वी।

महा। की याजा से यह दशस्य की रानी कैकेयी की दासी

**ड**:शल-धतराष्ट्र के एक पुत्र । द्वःशला-धतराष्ट्र की कन्या तथा दुर्योधन श्रादि १०० भाइयां की भगिनी। यह सिधुराज जयद्रथ को ब्याही गर्दे थी। इसके पुत्र का नाम चुस्य था।

इ:शाम-ऋग्वेद के एक मंत्र में इनको उदार कहा नवा है।

दु:सह-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था । २. पुरकुत्स के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम नर्मदा था । दुःस्वभाव-दे॰ 'दुई' हि'। दुरतिक्रम-शिवावतार सुहोत्र के शिप्य।

हुराचार-एक अप्टाचारी बाह्यए। धनुष्कोटि, जावाब तथा वेंकटाचल स्राद् तीथों की यात्रा करने से ये पवित्र

दुराधन-धतराष्ट्र का एक पुत्र। दुरिधर-धतराष्ट्र का एक पुत्र।

दुरासद्-भत्मासुर का पुत्र। इसने शिव से पंचान्सी मंत्र प्राप्तकर उसका जप किया और शक्तिशाली हो सवको दुःख देने लगा। अंत में शक्ति पुत्र ढुंढी ने इसका यध

दुरित-महावीर्य राजा के पुत्र। इनके तीन पुत्र थे। दुंग-१. हिरएयाच के वंशज रुरु नामक देत्य का पुत्र। २ू. गुर्जर देश के राजा मृलवर्म का पुत्र।

दुर्गम्−१. एक राचस जिसका वध दुर्गा ने किया। २. रुरु दैत्य का पुत्र। इसने सव वेदों को नष्ट कर दिया जिससे सारे वैदिक कर्म नष्ट हो गये। श्रंत में देवी ने इसका वध करके वेदों का उद्धार किया। ३. विष्णु के अनुसार धृत का पुत्र। नामांतर दुईम, दुर्मनस् और विद्रुप है।

दुर्गमभूत-विष्णु के अनुसार वसुदेव तथा रोहिणी के

दुगेह-सायणाचार्य के अनुसार यह पुरुकृत्सु के पिता थे। पैतृक नाम दौर्गह है।

टुर्ज्य-१. कश्यप तथा दनुका एक दानव पुत्र। २. द्शारव शाखा के ग्रंतर्गत सुवीर के पुत्र। इनके पुत्र का नाम दुर्योधन था। ३. खर (टूपण के भाई) का मंत्री। ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। ४. सुप्रतीक का पुत्र। इसने हेतृमहेतृ की कन्या से विवाह किया । फिर चितामणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रयत्न में इसके प्राण गये। इसके मरणस्थल का नाम नैमिपा-रएय है।

दुजूया मित्र कर्पेग्।-श्रनंत के मित्र । दुद्म-१. विक्रमशाली राजा के पुत्र। इनकी माता का नाम कार्लिदी या। प्रमुच मुनि की कन्या रेवती इनकी स्त्री थीं । २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर । ३. रदश्रेणी राजा के पुत्र। हॅरिवंश के अनुसार भद्रश्रेणी के पुत्र हेहय श्रीर कारय वंश में वैमनस्य होने के कारण दिवोदास ने भद्रश्रेणी की कन्या को सार डाला श्रोर भूलकर इन्हें छोड़ दिया। फिर इन्होंने दिवोदास को हराकर बदला दिया। थ. गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी में रहने-वाला एक ब्राह्मण । १. विरवायसु नाम के एक गंधर्व का पुत्र। एक बार यह धर्मनी सैकड़ों स्त्रियों के साथ केनारा स्थित हालास्य तीर्थ में नग्न होकर जल-विटार कर रहा था। वहीं पर शत्रि, वशिष्ट भ्रादि, ऋषि शिव की स्तुति कर रहे थे। कुद हो उन लोगों ने शाप दिया कि तू राजन हो जा। उसकी खियों की चड़ी प्रार्थना से आई होकर याद में उन्होंने कहा कि १६ वर्ष में नुम्हारा पति सुन

होगा। गुल्य एवं में जब इसने गालव ग्रावि पर चढ़ाई ी तमी पट से मृखु प्राप्त करके मुक्त हुआ। युद्मन गवानीक के पुत्र। भविष्य तथा भागवत इस

न क्रंथ में एक सन हैं। नामांतर उद्यन शयवा उद्यान है। हुन र-1. रावन का एक मंत्री । २. राम-सेना का एक

यानर बीर । ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा भा । ४, महिपासुर नामक राजस का एक अनुयायी ।

हुथए 1. एक समस बीर । रायण की रामसी सेना का एक सेनापति था। युद्ध में यद् इनुमान द्वारा सारा गया।

२, रावण-पर्शाय एक राष्ट्रस चीर जिसे राम ने मारा। २, धनसङ्घ का एक पुत्र। ४. हिरएपाए-पचीय एक

गुलम बार जिसे सम ने मारा। टुर्बृद्धि-पृतराष्ट्र नाग के पुत्र । युद्ध में यह अपने पिता के सीय मोरा गया ।

दुव्हिजनमेजय-भल्लाट या पुत्र । इसके कारण जयायुध

ने नीप का संदार किया घोर इसको भी मारा । टुमेद-१. भीम हारा मारा जानेवाला धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २.मर दानव का एक पुत्र। इसने विलि को युद्ध के लिए ललकारा पर युद्ध में चिल ने इसे हरा दिया और यह भाग वर एक गुका में द्विप गया । ३. शंग देशाधि-पति गायायमे राजा का एक पुत्र। ४. वसुदेव और

पीर्वी का एक पुत्र । हुर्मेषेगा-1. बसुदेव के भाई जो संजय की राष्ट्रपाली नामक भी से उत्पन्न हुए थे। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र

ज़िसे भीन ने नारा था।

द्धिमेत्र−६. पुष्यमित्र नामक राजा के पुत्र ।ेर.भागवत के यतुरार किलकिला नगरी के एक राजा जिनका नामांतर पर्मित्र राधवा पर्मित्र है।

र्याम्ब कॅल्न-एक स्कब्दा । यह कुरस के पुत्र थे । हुँभूग - 1. पांचान देश के एक राजा। सन्नाट पद के

लिए। पृष्ट्रय ने धनका राज्याभिषेक किया । धनके तुत्र जनमेजय ने पाँच्यों की घोर से युद्ध किया। २. धृतराष्ट्र ना एक पुत्र नदा गरोधर का पिता । द्वीपदी के स्वयंवर में सहरेव ने हमें पराम्त विया। भीम के हाथ से इसकी मृत्यु हुई। ३. वई राष्ट्रम बीरों के नाम जो हिरएयान, महिरास्र भीर राजग के पन्न के थे । ध.राम-पूर्वाय एक यानर । १. मुहात्र नामक शिवायतार के एक शिव्य । ६. इंग देशाविवति सायावर्म झार उनकी प्रमदा नामक भाषां से अपन दस पुत्रों में से एक। देवी के बर-भग में यह कीरय वंश में उत्पत्त हुन्ना था। ७. कडू-पुत्र एक सर्व । म. परवप तथा राजा का एक पुत्र । है.

বৈচ বিভাব । इम्हर्भ-क्षमा त्यादिशा थी एक सक्षमी।

हिंगुप-एक प्रयुक्त समुद्र-संधन के प्रवसर पर इसने देशवासीं से युद्ध किया।

दुर्नेभम-दिग्रवाण या चनुवायी एक राष्ट्रस । युद्ध में यर,पायु द्वारा माना गवा ।

प्रिकृत संवित्र के प्रत्र । यह यह संवक्तानी थे ।

हु। द्वारप राजा के द्वारा किन्तु के अनुसार इनवा गाम मृदु गणा मान्य है अनुसार इतरा नाम उर्व था।

टुवाँची-वसुदेव के भाई वृक्त की पत्नी का नाम। टुर्वार-कुंटल नगर के अधिपति राजा सुरथ फे कु राम के घरवमेबीय घरव के पकड़ने के कारण रायुक युद्ध में इन्हें परास्त किया था।

दुर्वावरण-जालंघर नामक दैत्य का दृत । समुद्रभं के वाद जार्लंघर की श्राज्ञा से यह १४ रस्न माँगने गर इंद्र ने इसे वापस कर दिया। इससे देवतायों थीर है में युद्ध छिड़ गया। दुर्वावरण ने यम के साथ युद्ध कि

दुविगाह-धतराष्ट्र का पुत्र। दुविनीत-पांडय देशीय इध्यवाहन के पुत्र। धनुष

तीर्थ में स्नान करके ये मुक्त हुये। दुर्विमोचन-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। दुविरोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र।

दुर्विवह-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। यह भीम के हाय से।

दुपरय-पशुमान के पुत्र। इन्हें एक ऋषि ने पिशाच। का शाप दिया था, किंतु शक्तितीर्थ पर तपस्या कर्ष

शाप-मुक्त हुये । दुष्कत-रावण-कालीन एक राजा, जिन्हें रावण ने मा किया था।

द्धुटकर्गे-धृतराष्ट्र के एक पुत्र । इन्हें शतानीक ने पर किया था । भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये। टुप्टरीत पीरत्यायन-संजय के राजा। यह शब्द ऋ में दो बार शाया है। किंतु यह निरचय नहीं है कि यह व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है या नहीं दुष्प्रधर्षे-धतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा या दुष्प्रधपेगा-धृतराष्ट्र के एक गुत्र। द्रौपदी स्वयंपर

उपरिथत थे। भारतयुद्ध में भीम के हाय से इ

मृत्यु हुई । दुर्व-गीर-देशोत्पन्न एक बाह्यण ।

द्वेयगा-ऋपभदेव के वंश में उत्पन्न भीवन राजा की <sup>र</sup> इनके पुत्र का नाम व्वष्टा था।

दड़-१. धतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक । इनको भी मारा था। २. हुर्योधन पत्तीम एक राजा।

दृढ़चत्र-धृनराष्ट्र के एक पुत्र। दृढ़्युम्न-१. एदस्यु का नामांतर। २. ग्रगस्य-गोत्रीय

मंत्रकार निगका नामांतर 'दृदायु' है। दृढ़धनु-सेननित के पुत्र। इनका नामांतर 'दृदस् 'ददहनु' है।

दृढ्धन्या-५तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । हड़नोमि-भागवत, वायु तथा मत्स्य पुराकों के धर् सन्पर्शन, तथा विष्णु पुराण के छानुसार धृतिमा

पुत्र का नाम । हदुमनि-एक शूद । इसे एक वता राज्य लगा हुआ विकराचल जाने पर इसका उससे छुटकारा हुआ। हरूरथ-१. धृतराष्ट्रके एक पुत्र। र. मास्य पुरा ष्यतुमार नवस्य के पुत्र का नाम । मतांतर से ये सेन

के पुत्र थे। दृढ़रुचि-दिस्वियरेता के पुत्र तथा विवयत के पीत्र। हड़वसन-घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

दृढ्संध-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। हृदसेन-१, पांढव-पन्नीय राजा जिसे द्रोण ने मारा था। २. विप्सु तथा बसांड पुराण के अनुसार सुवत के पुत्र। इनका नामांतर धुमत्सेन है। दृद्स्थाश्रय-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। दृदस्य-श्रगस्त्यं तथा सोपासुदा के पुत्र। यह उत्र तपस्वी तथा गम्भीर विद्वान थे। ऋतुऋषि ने निस्संतान होने के कारण इन्हें गोद ले सिया था। दृढ़हुनु-भागवत के चनुसार सेनजित राजा के पुत्र। दृढ्हर्त-धृतराष्ट्र के पुत्र । हढ़ाच्युत-चगस्य के पुत्र। इनका एक नाम दहास्य भी था। हृद्रायु-१. पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र। २. घगस्य के पुत्र। दे० 'दृदस्यु'। हृद्रायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र। हृद्रारव क्वनयारव या कुवलारव के पुत्र, एक राजा जिन्होंने ३४२०० वर्षी तक राज्य किया। पद्म पुराण के अनुसार यह कुवलारव के पौत्र और धुंधमार के पुत्र थे। दृषद्वती-१. हर्यरव राजा की स्त्री। २. विरवामित्र की पती । ३. काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी। दृष्टर्थू-महाभारत कालीन एक राजा। ट्रष्टशर्मेन-विष्णु के अनुसार रवफलक के पुत्र। देवक-१. युधिष्टिर के एक पुत्र। इनकी माता का नाम पौरवी था। २. यदुवंश के महाराज आहुक के पुत्र और कंस के पिता उग्रसेन के भाई। यह पूर्व जन्म में गंधर्व-राज थे। इनकी कन्या देवकी चसुदेव को व्याही थीं जो श्रीकृष्ण की माँ थीं। श्रपनी यन्य कन्यायों का विवाह भी इन्होंने वसुदेव के साथ ही किया था। उग्रसेन इनके छोटे भाई थे। इनके पुत्र देववान् उपदेव, सुदेव तथा देवरचित थे। देवकद्–भविष्य के घनुसार प्रतिन्योम के पुत्र । इनके पुत्र देवक मान्यमान-यह तृत्सु के शतू तथा शंवर के मित्र थे। देवकी- १. मधुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री। वसुदेव की छी तथा कृष्ण की माता। वसुदेव के साथ इनके विवाह के वाद नारद ने घाकर इनके चचेरे भाई कंस से कहा था कि इनके श्राटवें गर्भ से उत्पन्न होनेवाली संतान ही तुन्हारा वध करेगी। कंस ने यह सुनकर इनको इनके स्वामी वसुदेव के साथ ही कारागृह में चंद करा दिया था । इनकी छः संतानों को उसने एक-एक करके स्वयं भ्रपने हाथों से मार डाला था। इनके सातवें गर्भ के शिशु को विष्णु की श्राज्ञा से योगमाया नंद के यहाँ रहनेवाजी वसुदेव की पत्नी रोहिली के गर्भ में रख श्राई थीं। आठवें गर्भ में कृष्ण को उत्पत्ति हुई भी। वसुदेव घष्टमी की उस धंधेरी तथा वादलों से भरी रात को कृष्ण को नंद के वहाँ यशोदा के पास छोड़ छाए तथा छपने साध यशोदा की.

उसी रात में उत्पत्न हुई, कन्या को लेते घाए थे। प्रातः-काल जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ से

श्रम की बार एक कन्या हुई है तो वह उसका भी वध

करने के लिए ज्ञाया । किंतु जैसे ही उसने पत्थर पर पट-कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह ग्राकाश में उड़ गई श्रौर कहती गई कि तुग्हारे वध करनेवाले का जन्म हो चुका है। कंस ने यह सुनकर वसुदेव तथा देवकी को मुक्त कर दिया था तथा सभी प्रतिभावान दीखनेवाले शिशुश्रों के वध की श्राज्ञा दे दी। कंस के कारागृह से मुक्त होने के वाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साथ सुख-पूर्वक रहने लगी, कितु कृष्ण गोकुल में ही रह कर यशोदा के द्वारा पोपित होकर वढ़े हुए। श्रागे भी भाता तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। २.शेन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की एक पत्नी। इसे यौधेय नामक एक पुत्र था। ३. ऋपभदेव के कुल में उत्पन्न उदगीथ ऋषि की पत्नी । देवकुल्या-१. स्वारंभुव मन्वंतर में मरीचि ऋषि के पुत्र की कन्या। पूर्व जन्म में भीकृत्य के पाँव धोने के कारण इस जन्म में यह स्वर्धु नी (स्वर्ग की नदी) हुई। भागवत के श्रनुसार पूरियमा की कन्या। देवत्तत्र-देवरात के पुत्र । नामांतर देवचेत्र है । देवगर्भ-वहादेव के पुष्करचेत्र यज्ञ में यह ऋत्विज थे। देवज-संयमन राजा के पुत्र। देवजाति-करयप-कुसोत्पन्न एक गोत्रकार । इनका नाम भेदसाति भी मिलता है। देवांजत-१. करयप तथा दनु के एक पुत्र । २. ग्रांगिरस् कुलोत्पन्न एक महापि । देवताजित-सुमति तथा वृद्धसेन के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम घासुरी था, जिससे देवसुग्न नामक पुत्र हुआ। देवद्त्त-भागवत के श्रनुसार बरश्रवा राजा के पुत्र । इनके पुत्र घग्निवेश्य, कानीव तथा जातू कर्ण्य थे। देवद्त्तु शत-एक शासा के प्रवेतक । दे॰ 'पाणिनि'। देवदुर्शे-कबंधायन के शिष्य और एक शासा के मवर्तक भरपि। कवंध में इन्हें अथवंबेद की शिचा दी। पिपपनाद, ब्रह्मवल, मोद तथा शौस्कायनि इनके चार शिष्य थे। पाणिनि श्रोर देवदर्शन इनके नामांतर हैं। 'पाणिनि'। देवदर्शन-दे॰ 'देवदर्श'। देवदास-मगध देश से निवासी एक बालण। इनकी स्त्री का नाम उत्तमा था जो छत्यंत प्रतिवता थीं। इनके पुत्र का नाम शंगद तथा पुत्री का नाम वलया था। जय ये दोनों मृहस्थी सँभावने योग्य हुये तो सपत्नीक तीर्ध-यात्रा को निकले। रास्ते में एक महात्मा ने चिद्रकाश्रम श्राने का उपदेश दिया। तदनुसार इन्द्रमस्य जाकर इन्होंने यसुना में स्नान किया श्रीर बाद में स्वर्ग चले गये। देवस्ति-एक ऋषि जो सरस्वती तट पर एक धाधन में रहते थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनके सरस्वती नामक एक पुत्र हुया था । इन्होंने बीप्म ऋतु में पद्माग्नि साधन किया और १००० वर्ष तक विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो विष्तु ने दर्शन दिया श्लीर वर मौगने को कहा, र्किनु निस्पृह देवचुति ने केवल भक्ति र्मागी । देवद्युम्न-भागवत के घनुसार सुमति के पुत्र । देवपति-भूग-कुलोलस एक गोलकार।

हैनप्रभ्य-एक गोप। यह हत्य पा एक सत्या था। हैन्यभन-इन्डोंने नाग्ड से सृष्टि तन्य के संबंध में विचार

विनिमय किया था।
देवभाग शीनपं-भुत जापि के पुत्र । यज्ञपशु के किस
जीत को तिये देना चाहिये इसका इन्हें ज्ञान था। इन्होंने
जार्भावन इस ज्ञान की गुत्र स्वरता। पर एक लमाजुष
स्वति से गुत्र शीति से इसे जानकर वधु के पुत्र गिरिज
सो यना दिया। संजय तथा गुरु के इनेह दाज्ञायण यज्ञ में ये पुरोतिन थे। यज्ञ में एक मूल हो जाने से संजय
का गारा हुता।

र्यभ्ति-ये भागपत के पुत्र थे। इनका नामांतर देवभूमि

या पेनभृति है।

देवभूगि मेन्य के धनुमार पुनर्भव तथा बलांड के धनु-सार भागवन के पुत्र । इन्होंने दश वर्षों तक राज्य किया।

देवगति-घंगिम कुनोत्पन्न एक बलर्षि ।

देवसानुषि-राजा शूर के पुत्र । इनकी माता का नाम

. शर्मका या । नामांतर देवमीरुप है ।

द्यांगत्र शाकल्य एक प्रमिद्ध प्रापि और शाचार्य। इन्होंने मुद्दगल, गोगल, मन्दय, खालोय और दीशिरेय र्न पान ति'यों को पाँच सिर्ताओं की शिकादी। भागवत में ये शाकल्य के समकत्त माने गये हैं; पर वासु सभा मत्नांड पादि में ये शाक्तव्य के शिष्य कहे गये हैं। राजा जनक के घरवरोध यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने बाह्यणीं को धर्माप दान देने की सोची । इससे याज्ञवन्त्रय वहीं प्राये । उन्होंने पहा कि मात्राणों की श्रेष्टता विचा तथा झान में है। इसलिये जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसी को सब धन मिलेगा। यह स्वकर शाकत्व सामने भाषे और पाञ्चलस्य ने एक हजार। प्रश्न किये जिनका उत्तर याज्ञयन्त्रय ने दे दिया । इसके बाद याज्ञवन्त्रय ने एक मरन दिया जिसका उत्तर ये न दे सके। इस घोभ में इनकी मृत्यु हो गई। देवसित्र की मृत्यु से इतर माजगाँ यो पातक लगा पर नीर्थयात्रा तथा स्नानादि से मय मुक्त हो गये। दे॰ 'वेट्सिन्न', 'ध्याम' तथा "महाबनस्य" ।

देवमीडिनाः भागवत के बनुसार कृतिस्य तथा वायु के बनुसार कीतिस्य के पुत्र । २. एड्रीक के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम केरणाती तथा पुत्र का कर था । देत्रमीद्भ, देव-मानुषि, तथा देवनेवस इनके नामांतर हैं । ३. दिमीट का नामांतर । २. वृद्धि। के पाँच पुत्रों में मे एक । देवमीटिय देव किमीटिय देव किमीटिय के पाँच पुत्रों में में एक ।

रेयसांग ऐसीय-एर स्तर्या।

देवता प्राम्हत्वर सूत्रहा। देवतेयन-मिश्य में कनुमार मिर्दापर के पुत्र। देवयान-स्टप्य कुलालक मोक्रकार व्यक्तिं का नाम। देवयाह-५ भागान के कनुमार स्ट्रोक का पुत्र।

रिश मेंग्लेंग में महावित्रों में में एक। देवर्गात्य देव दियालत'।

हैनर्राहित होता के प्रथ, वसुदेश की की तथा क्राय-माना हैनर्राहित के गार्ट । देशीन्ति तथा देवर्राम इनके नामां-

131 E ;

देवरथ–भविष्य पुराण के अनुसार कुशुंभ के पुत्र । 'देवरात'।

देवराजन-उन देवतायों की उपाधि जिन्होंने राजसूय किया था। इन देवतायों के नाम सायण के धनुः सिंधुचित दीर्घश्रवस् पार्ध तथा करीवत हैं। मनुष्यों भी जो राजसूय यद्य करते हैं वे मनुष्यराज कहलाते हैं देवराज वसिष्ठ-इनकी सहायता से रुय्यारण ने सल विशंकु की सीमा पार कर थपना स्वाधीन राज्य स्था

किया था। देवरात-१. विकुचि का नामांतर । २. देवरात का प तर । ३. (शिव पुराण महात्भ्य) एक वाहाण, जो कुठा श्रीर मद्यप था । एक बार यह एक तालाय में रु करने गया। वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से इ मुलाकात हुई छोर यह उसके साथ रहने लगा। एक बार प्रतिष्ठान नामक नगरी में गया। यहाँ म भर शिव की पूजा करता रहा इसके फल से यह के को गया ।४ मागवत तया वायु श्वादि पुराखों के श्रतु चुर्वतु के पुत्र । इनके यहाँ शिव ने श्रपना धनुप रख ह था, जिसे सीता-स्वयंवर के समय राम ने तोड़ा। मत्स्य तथा पद्म छादि के छनुसार करंम के पुत्र। के श्रनुसार करंभक के पुत्र । भविष्य में इनका नाम रथ कहा गया है। ६. भागवत के खनुसार प्रसिद्धः तथा शाचार्य याज्ञवल्यय के पिता। वायु तथा मग्री। इनका नाम ब्रह्मचाह कहा गया है। ७. एक गृहस्य। १ नाम की इनकी कन्या को-जिसके पति शोख है मारीच नाम के एक राज्य ने मार डाला। इसका व जेने के शिभभाय से थे विरवामित्र के पास गये वशिष्ठ को लेकर शिवलोक गये। 🖪 सुधिष्ठिर का द्रवारी एत्रिय वीर । ६. भरत के एक पुत्र का न इनके भाई देवश्रवस थे। इनका एक पूरा सुक्त है। इन सरस्वती, हपद्वती, तथा खलवा, इन तीन निद्य टत पर यज्ञ किया था।

देवरात विर्वामित्र-एक गोत्रकार। इनका एक गोत्र प्रवर भी है। शुनःशेष को विरवामित्र ने जब खपना स्वीकार किया तब इनका नाम देवरात पदा। 'शुनःशेष'।

्युनश्वाप । देवराति-प्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । देववत-१. राजा सुदास के पितामद । वश्यस्य, दियो तया सुदास ऐसा वंशकम माना जाता है । २. घष पुत्र । ३. विष्णु स्वामी मतानुपायी तथा 'रामण्योग मय' नामक प्रंय के रचिता। ४. देवक के बड़े भ एनके भाद उपदेव नया सुदेव प्रादि थे । ४. रहसा

्मनु के गुत्र। देववरी-प्रामीनामक गंधर्य की कन्या तथा सुवेश ना राज्य की खी।

द्ववर-एक यतुर्वेदी महाचारी माहारा । देवविगिनी-भारहात ऋषि की कन्या तथा विश्वया र

ू की की । इनके पुत्र का नाम वैधवण था । द्वयपून-भागपत के ष्यनुसार देवक के पुत्र । द्वयमन-पायु तथा । प्रसांड के ष्यनुसार धृंद्यासित पुत्र । इन्होंने सात वर्षो तक राज्य किया था । नामांतर सोमण्लमा है ।

देववर्पे-प्रियवत राजा के पुत्र।

देववीति-मेरु की नौ कत्याओं में से एक। ये श्रप्तीध के ुपुत्र केतुमाल की खी थीं।

देच व्रत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० 'भीष्म'। २. एक कर्मनिष्ट ब्राह्मण्ण। एक वार एक कृष्णभक्त ने इन्हें कृष्ण नाम जपने का उपदेश दिया। इन्होंने उसकी श्रवहेलना की, जिस कारण इन्हें वाँस का जन्म मिला। फिर तीर्थ श्रादि के पुण्य से श्रीकृष्ण ने उसी वाँस से अपनी वंशी वनाई।

देव शमेन-१. एक ऋषि। इनकी छी का नाम रुचि था।
२. जनमेजय के नागयज्ञ का एक सदस्य। ३. व्यास की
ऋक् शिष्य परंपरा में रचीतर के शिष्य। ४. एक कर्मठ
बाह्मण। यह मत्येक पर्व पर पितरों का श्राह्म करने समुद्र
संगम पर जाते थे। श्रंत में भ्त्यच होकर उन्होंने आशीवाद दिया। इस नाम के कई बाह्मणों के उक्लेख
पुराणों में मिलते है।

देवश्रवस-१. ग्रुद् नाम के राजा का पुत्र । इनकी स्त्री कंस की वहन कंका थी । सुवीर स्त्रीर इपुमान इनके दो पुत्र थे। २. विरवामित्र कुलोत्पन्न एक ऋषि तथा प्रवर । यह एक मंत्रकार थे।

देवश्रवस भारत-एक स्कद्रप्टा।

देवश्रवस यामायन-एक स्क द्रप्टा। श्रनुक्रमणी के श्रनुसार ये यमपुत्र थे।

देवश्रेष्ठ-रुद्र सावणि मनु के पुत्र।

देव सावर्णि-तेरहवें मनु। इनका नाम ऋतुधामा भी था।

देचसिंह-भीम के पुत्र तथा सहदेव के श्रंशावतार ।
देवसेना-१. दच प्रजापित की एक कन्या । केशी नामक
देत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय
इंद्र ने इन्हें भार डाला फिर कार्तिकेय के साथ देवसेना
का विवाह हुश्या । २. 'स्कंद्गुप्त' नाटक (जयशङ्घर प्रसाद
कृत) की प्रधान नायिका ।

देवस्थान-एक बहार्ष ।

देवहञ्य-एक ऋपि।

देवहूति-स्वायंभुव मनु की कन्या तथा कर्दम प्रजापित की स्वी। इनके किपल नामक पुत्र तथा नौ कन्यायं थीं। महिंद किपल ने इन्हें सांख्य की शिक्ता दी थी। इसके वाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया। देवहोत्र-एक ऋषि। यह उपरिचर वसु के यज्ञ में ऋखिज थे।

देवांतक-१. रावण के पुत्र । इन्हें हनुमान ने मारा था । २.एक राचस । यह हिरयय का मित्र था । उसकी छोर से लइता हुआ यम के हाथ से यह मारा गया । ३.कालनेमि का पुत्र । ४ रोड़केत नामक राचस का पुत्र । धपने अत्याचारों से इसने जैलोक्य में हाहाकार मचा दिया । धंत में गणेश ने करयप के यहाँ जन्म लेकर इसका वध किया ।

देवातिथि कागव-१.एक स्कद्रप्टा। इनके स्क में रम,

स्यम, श्यावक तथा कृप का उल्लेख है । २. क्रोधन तथा कंडू के पुत्र । इनकी स्त्री वैदर्भी मर्यादा थीं । देवाधिप–कौरव-पत्तीय एक राजा ।

देवानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र । इन्होंने २० वर्षों तक राज्य किया ।

देवानीक-चेमधन्वा के पुत्र।

देवापि श्रार्टियेण-१.एक मंत्रद्रप्टा। इनके सूत्र में अर्प्टि पेण तथा शंतनु का उल्लेख है। ये दोनों भाई थे। छोटे होने पर गद्दी पर बैठे और इसी कारण श्रनावृष्टि जनित श्रकाल पढ़ा। बाह्मणों ने कहा कि बढ़े भाई के होने पर भी छोटे भाई के राजगद्दी पर बैठने के कारण श्रकाल पढ़ा। इन्होंने बढ़े भाई से प्रार्थना की; र्कितु कुष्ट रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने श्रस्वीकार किया शौर बन में तपस्या करने चले गये। ये राजा प्रतीप श्रोर शैच्या के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्दक तीर्थ पर तप किया इस कारण इन्हें बाह्मणत्व मिला। २. चेदि देश का एक चित्रय बीर। इसे कर्ण ने मारा था। ३. श्रार्टिपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित के

देवाहे-बायु के श्रनुसार हदीक के पुत्र।

देवावृध-सात्वत राजा के पुत्र। कोई पुत्र न होने के कारण ये पर्णाश नदी के तट पर तप करने लगे। नदी ने छी रूप धारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया। इस ्संबंध से इन्हें वभ्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा।

देविका-शैन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की धात्री। देवी-१. महाद के पुत्र विरोचन की छी। २. वरुण की स्त्री। इनको वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक कत्या थी। दे० 'दुर्गा'। ३. एक अप्सरा।

देहिन्-श्रमिताभ देवों में से एक।

दैर्घतम-दीर्घतम्या के पुत्र धन्यंतिर का पैतृक नाम । दैर्घतमस्–दे० 'कत्तीयत्' ।

देव-ध्यथर्वन का पैतृक नाम।

हैंवत्य-उपाकिमींग धाचार्य तर्पण में इनका उल्लेख है। दे॰ 'जैमिनि'।

दैववात-संजय का नामांतर।

दैवोदास-ऋगुकुलोत्पन्न एक ऋपि।

दोप-१.श्रप्ट वसुर्थों में से एक। २.पुत्पाणी राजा की स्त्री।इनके तीन पुत्र थे-प्रदोप, निशीध तथा न्युप्ट। द्यावा पृथिवी-विश्व के माता-पिता खाकाश खोर पृथ्वी, वेदों के अनुसार समग्र देवों के माता-पिता कहे गये हैं। खन्यत्र ये दोनों स्वयंजात कहे गये हैं। पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह श्रनुमेय हैं। एक मंत्र में यह प्रश्न खाता है। 'इन दोनों में से कौन प्रथम हुआ खोर कौन

र्थंत में १ ये केंसे उत्पन्न हुये, कौन जानता है।'' शत-

पथ के श्रनुसार पृथिवी सबसे प्रथम उत्पन्न हुई । द्यु-ग्रप्ट वसुयों में से एक । एक बार सब वसु शपनी कियों के सहित वसिष्ठ मुनि के याध्रम में गये । वहाँ उनकी गाय कामधेनु को लेना चाहा लु उंटे में नार-मार कर गाय लेकर चन्ने गये । इसने वसिष्ठ ने शाप दिया कि सभी वसु मनुष्य योनि में जन्म लें । इसी के क बहुदरूप सु संगा की कीन्त्र से भीना के रूप में प्रकट एए।

युनान सारत-एक म्लद्ध्या। धन्यत्र इनको वायु देवता े का कार्मावर साना गया है।

श्वाति एक देवी ।

यानिमन् १. सदिगस्य गता का पुत्र। इनके पुत्र का नाम सुर्वीर था। २. शान्य देश के राजा। इन्होंने स्थना साम राज्य घटचीक घटि को दान कर दिया था। इसके कारण मरने पर इन्हें सद्गति मिली। १. स्वायं-सुत्र मनु के एक पुत्र। १. दुर्घ सार्यीण मन्यंतर में सप्तियों में में एक। १. मिणभड़ तथा पुरुषजनी के पुत्र। ६. भद्रावर्गी नामक नगरी के एक राजा। यह नगरी सम्स्वती तट पर स्थित थी।

शुमिति वस्मथ-एक राजा। भविष्य के श्रवसार ये श्रर-योगम में पुत्र थे शीर इन्होंने ३७००० वर्ष राज्य किया

युमत्मेन-१. गान्वदेश के सत्यवान् । २. युधिष्ठिर के राजन्य यज्ञ के समय श्रर्जुन ने इन्हें परास्त किया शीर ये कृष्ण के हाथ से सारे गये थे। ३. भागवत के श्रजु-मार गुभ के पुत्र तथा मतांतर से त्रिनेत्र के पुत्र ।

णुमन्-१. स्वायंभुव मन्दंतर में चिसिष्ठ तथा उर्जा के पुरा। २. स्वारोचिष मनु के पुत्र। ३. राजा प्रतदंन का नामांतर। ४. राजा शाल्य के मंत्री। कृत्य ने इनको मारा था।

गुम्न-चापुर मृत् तथा नट्वला के पुत्र । युग्न बिश्वचपरित स्वात्रेय-एक स्तद्रस्य । गुग्नीक वासिष्ट-१. एक मृत्वद्रस्य । २. सुतय देवों में ंसे एक ।

योगाजनीर-एक प्रसिद्ध धैलाव भक्त । इसिंगफ-क्षमीरा तथा पसौंधीरा के पुत्र । इसिंड-रूगा तथा जांबवती के पुत्र । इसिंडा-पासु के खनुसार तृग्विंडु की कन्या ।

ट्रिबिरा - १. पृथु तथा कवि के पुत्र । २. धर नामक बसु का पुत्र । ३. गुपित देवों में से एक ।

द्राधाचरा-धीत तथा मृतक्षीं के रचिता, तथा शणाय-नीय शामा के सुरकार । इनको स्थादिर भी कहा जाता है। रदभूनी पा पेतृक नाम था।

ट्रिनि-गण मार्था।

हुम - १. प्रित्स मृत के पुत्र तथा महारथी फर्ग के भाई। - मराभारत युद्ध में भीम कहाथ से ये मारे गये। २.राजा - निवि का प्रमारतार। ३. गंववीं के पुरोहित।

इससैन १ दुनोंकन पर्णाप एक राजा जी भृष्टगुन्न के हाथ से मारे गये। २, शल्य का चक्र-रचक एक चत्रिय बीर जो सुविध्य के हाथ से साम गया।

ह्मिलें प्रपमदेव नथा जर्मती के भी पुत्रों में एह । ये बहे

हुम् त्रामा म्हाय के जातू। ये हुँद तथा बरियनीहुमासें के मत्त, कातु दुव नहुष के पात्र सवा ययाति के पुत्र ये। मनिष्य हुनकी माता भी। कतु बीर पुरु हुनके दी भाई थे। पर्याति ने बारी-बारी से बपने पुत्रों की बुना कर उनका यौवन माँगा। पुरु के यतिरिक्त सबने प्रस्ती-कार किया। पुरु को राज्य देकर थौर सबको शाप दिवा। ययाति के विशाल राज्य का पिन्छिमी भाग द्रुगु को मिला। इनके वंशज भरतखंड के उत्तर भाग में राज्य करते थे। इनके राज्य में यवनों का याधिपत्य था। जल में द्वाने के कारण इनकी मृत्यु हुई। २. मिलनार

द्रोगा-ऋषि भरद्वाज के पुत्र। एक बार गंगा-स्नान के समय, भरदाज को, शप्सरा धृताची को विवला देगका वीर्य-पात हो गया था। उन्होंने उसे द्रीण नामक यज्ञ-पात्र में रख दिया था। उसी से कालांतर में एक वालक उत्पन्न हुआ। ऋषि ने उसका नामकरण उस यज्ञ-पात्र का ही नाम, द्रोण, किया। आश्रम में रहकर वालक यदने लगा । चंद्रवंशीय महाराज पृष्य से ऋषि भरद्राज की बदी घनिष्ठता थी। उनका पुत्र द्वपद भी इस प्रकार मुर्छावपुत्र दोण से परिचित हो गया और दोनों में मित्रता हो गई । द्वपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने पर भी दोनों में ऐसी ही मित्रता रहेगी खोर उसे और एड करने के लिए वह अपने राज्य का अर्थ भाग दोए को दे देगा। द्रोण ने धनुर्विद्या तथा आग्नेयास की शिका सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज के शिष्य श्रग्निवेश से पाई थी। उसके वाद शक्विवद्या में निषुण होने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर निवास करनेवाले परश्चराम जी के पास गुर्ये तथा वहाँ विशेष काल तक यह विद्या सीसते रहे। वापस श्राने पर पिता की श्राज्ञा से शरद्वान की कन्या कृपी का इन्होंने पाणिश्रहण किया। कृपी के गर्भ से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुत्या जो धारयत्यामा के नाम से विज्यात है। भीष्म पितामह ने कौरवा तथा पढिवा को शख़ विधा की शिचा देने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया। श्रपने सभी शिष्यों में श्रर्जुन के जपर इनका प्यपार स्नेह था। बुपद इस समय तक पांचाल के महा राज हो चुके थे, किंतु श्रपने सखा दोख को उन्होंने पूर्णतः भुला दिया था, तया घपनी राजसभा में जाने पर उन्हें उपेशा की टिंट से देखा था। दोगा को इससे विशेष शोभ हुन्ना था। कीरच तथा पांडच को शखविया में निषुण करने के बाद उन्होंने द्वुपद को उनके द्वारा पराजित करने का सुंदर अवसर पाया । पांडवों के हारा उन्होंने दुपद को पराजित करा कर छपने सम्मुख यंदी-रूप में उपस्थित कराया। कहा जाता है उस समुग उन्दोंने उसके राज्य का अर्थाश भी ले लिया। निर् बाद को उन्होंने दुपद को मुक्त कर दिया तथा उसके राज्य का खर्चांग्र भी उसे बापस कर दिया। उसके घाहत घरिमान में ही उन्होंने घपनी एच्छा की पूर्णता देगी। किंतु इसके हारा जो। विष गृज उत्पन्न हुया उसने दोनों के धी प्राण लिए। एक बार द्रोगाचार्य ने प्यर्जन से पए। या—"खर्जुन जब कमी तुम्हें सुकते युद्ध करना हो तो श्रपनी संपूर्ण कला के साथ युद्ध करना । किसी मरार का संकोच तुम्हारे सन में न रहे।" इसी क्यन के षतुसार महाभारत में धर्मन दोग से निर्भव होकर लड़े थे। फीरवों के द्वारा वीचित होने के कारण महा- भारत में उन्होंने उन्हों का पषा श्रहण किया था। भीष्म के शर-शरया श्रहण करने के वाद द्रोण को ही कारवों का सेनापित बनाया गया था। श्रपने सेनापित होने के चौथे दिन इन्होंने द्रुपद का वध किया था। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह देखकर उनका वध करने की प्रतिज्ञा की थी, श्रोर युधिष्टिर के द्वारा यह सुनकर कि "श्रश्वत्थामा मृतो नरो..." जब वे कुछ क्षण के लिए पुत्र-शोक से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका बध कर ढाला था।

द्रीग्शाङ्ग-१. मंद्रपाल ऋषि के पुत्र, एक मंत्रद्रष्टा। इनकी माता का नाम शाङ्गी था। ये पहुँचे हुए तत्ववेत्ता थे। खारडव बन दाह के समय श्रिप्त की उपासना करके इन्होंने श्रपनी रचा की थी। इनका विवाह कंघर की कन्या तार्ची से हुश्रा था। इनके चार पुत्र थे—चिगाच, तिर्वाध, सुपुत्र तथा सुमुख। २. एक वसु। इनकी स्त्री का नाम धारा था।

द्रौगायन—्म्रगु कुलोत्पन्न एक् ऋपि।

द्वार्क-भविष्य के घनुसार सेमधन्वा के पुत्र।

द्वारिका-एक प्राचीन नगरी। कृष्ण ने जरासंघ के उत्पातों के कारण मथुरा को छोड़कर इसे अपने राजधानी वनाया था। महाभारत के पूर्व दुर्योधन तथा अर्जुन उन्हें लेने के लिए यहीं आये थे। कृष्ण के सखा सुदामा भी उनसे मिलने के लिए यहीं आये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के राजा को पराजित कर उसकी साठ सहस्र रानियों को भी उन्होंने यहीं लाकर रक्खा था। पुराणों के अनुसार यह सस-प्रधान नगरियों में मानी जाती है। इसके तीर्य-स्थान होने के संबंध में सर्वप्रथम महाभारत के सभापव में उल्लेख मिलता है—"उस प्रदेश में (सुराष्ट्र में) पुरायजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साचात पुरातन देव मधुसूदन विराजमान है।" कहा जाता है कृष्ण के देह-त्याग के बाद यह समुद्र में निमन्न हो गई थी।

द्विगत भागेव–सामगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये ुपन: मृत्युलोक में श्राये श्रीर फिर स्वर्ग प्राप्त किया । द्विज–वायु के श्रनुसार श्रूरसेन के पुत्र ।

।६ज–वायु के अनुसार श्रूरसन के पुत्र । द्विजिह्न–रावण की सेना का एक राचस वीर ।

द्वित-१ वहा मानस पुत्र। २ गौतम ऋषि के पुत्र। इनका ूफ् स्क है। दे॰ 'त्रित'।

द्विमीड-भागवत थादि पुराणों के श्रवसार हस्ती के श्रीर विष्णु के श्रवसार हस्तीनर के पुत्र। इनका एक

्स्वतंत्र वंश है। द्विविद्-एक प्रसिद्ध वानर वीर।यह सुपेण का पुत्र, मयंद का भार्ट सगीव का मंत्री किर्दिक्या का साता स्वीर

क्षित्र पुरुष असिद्ध वानर वार । यह सुपण का पुत्र, मयद का भाई, सुग्रीव का संत्री, किर्फिधा का राजा श्रीर नरकासुर का मित्र था। कृष्ण द्वारा नरक के मारे जाने पर यह कृष्ण श्रीर वलराम दोनों को त्रास देने ूलगा,। श्रंत में वलराम के हाथ से मारा गया।

द्विमृधेन-दनु का पुत्र एक दानव । पृथ्वी-दोहन के समय ूप्र दोग्धा बना था।

द्विवेदिन्-कारयप करव तथा आर्यवती के पुत्र। द्वेतरथ-पायु के अनुसार राजा हदीक के पुत्र। द्वैपायन-दे॰ 'व्यास'। द्व्यची-श्रशोक वाटिका की एक राचसी। द्व्याख्येय-श्रंगिरस कुजोत्पन्न एक गोत्रकार।

धनंजय-१. श्रर्जुन का नामांतर। उत्तर क्रुरु जीतने के कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. कट्-पुत्र एक सपे। यह पाताल में रहता था। माघ के श्रंत में यह पूपन के सामने घूमता था। ३. वसिप्ट कुलोत्पन्न एक बाह्मण । इनके सौ खियाँ और उतनी ही कन्यायें थीं। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति समान रूप से वाँट दी। ७. त्रेता में उत्पन्न एक बाह्मण। ये वड़े विष्णु भक्त थे श्रीर यड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करते थे। श्रंत में विष्णु ने इनको दर्शन दिये श्रीर वर माँगने को कहा, पर इन्होंने केवल विष्णु-भक्ति ही माँगी। ४. वर्तमान मन्वंतर के सोलहर्वे न्यास । ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रदृष्टा ब्रह्मपि । दे॰ 'क़ुशिक' । ७. क़ुमारी के पति । ८. एक वैश्य नो दिच्या समुद्र तटपर रहते थे। इनकी माता पति की श्राज्ञा का पालन नहीं करती थीं। उनके मरने पर यह उनकी हड़ियों को लेकर काशी प्रवाह करने के लिए चले । पर वहाँ उस ग्रस्थि-भांड को हन्य-भांड समभ-कर शवर उठा ले गये। फिर ये शवर के यहाँ गये श्रीर उसको मुँह माँगा धन देने की प्रतिज्ञा कर श्रस्थियों को ले घाये।

धनक-विष्णु तथा पग्न के श्रनुसार दुर्दम के, परंतु भाग-वत के श्रनुसार भदसेन के पुत्र।

धनद-कुवेर का नामांतर। तृणिर्विदु की कन्या इडविडा इनकी माता थीं श्रीर मिराश्रीय या वर्ण किव श्रीर नल कूवर या मधुराज इन्हों के पुत्र थे।

धनधर्मन-वायु के अनुसार मेथुरा के राजा। व्रह्मांड के अनुसार ये विदिशा के एक नागवंशी राजा थे।

धनपाल-श्रयोध्या नगरी के वैरय । इन्होंने सूर्य का एक दिन्य मंदिर बनवाया श्रीर एक पौराशिक को वेतन देकर वर्ष भर पुराश सुनाने को नियुक्त किया । छः महीने पुराश कथा होने पर सूर्य स्वयं उपस्थित हुये, इनकी पूजा की श्रीर फिर इन्हें बहालोक में जाने को कहा।

धनयाति-भविष्य के शनुसार संयाति के पुत्र । धनवधन-सत्ययुग में पुष्कर चेत्र में रहनेवाले एक वेश्य । ये एक बार भोजन कर रहे थे कि बाहर "श्रन्न" ऐसी श्रावाज श्राई । यह तुरंत भोजन छोड़कर बाहर चले गये; पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया । लौटकर त्यक्त श्रन्न को पुनः स्त्रीकार करते समय तत्त्वणा इनके सौ दुकड़े हो गये ।

धनशर्मन मध्यदेश में रहनेवाले एक वाख्या। एक वार कुश आदि यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए ये वन में गये वहाँ इन्हें तीन पिशाच मिले। उनकी दुईशा से उनका उद्धार करने के लिये इन्होंने तिल आदि का दान तथा वैशाख स्नान किया। इन्होंने इस यत का पुरुष पिशाचों को ही दान किया जिससे उनकी मुक्ति हुई।

्का हा दान किया जिसस उनका सुक्ति हुई । धनाधिप~दे० 'कुबेर' ।

धनायु-मत्स्य के अनुसार पुरुत्वा के पुत्रों में से एक। 🥕

धनिष्ठा-सोम की सत्ताहस सियों में से एक। भन्पर-पृतगष्ट्र का एक पुत्र। धनुधर-पुतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारा

धनुष्येज-एक शृद्ध । दे० 'प्रमावती' ।

थनुप-मन्द्य के श्रनुसार सत्यधृति का एक पुत्र । पाठांतर

धनुराच यह रेम्य थे। वालधि ऋषि के पुत्र मेघावी ने एं हें त्राम दिया जिससे उसके नाश के लिये इन्होंने शाप दिना, पर इस शापका कोई परिणाम नहीं हुआ। इन्ताने उसे पर्वत से दकेन कर मार ढाला क्योंकि श्रन्य विसी प्रकार उसकी मृत्यु संभव नहीं थी । नामांतर धनु-

धनेयु-विष्णु के प्रतुमार रोद्रास्य के पुत्र। नामांतर धर्मेय है।

धन्या-उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की की। धन्तिन् तामस मुनि के एक पुत्र।

धमृति- यंगिराकुतोत्पन्न एक ऋषि । पाठांतर धूनति है । धमनि-दाद नामक एक राजस की खी। इल्बल तथा

यानापी नामक इसके दी पुत्र थे। र्धामल्ला-अनुराज्य राजा की खी।

घमेर्यर-वर्वतानगरी का एक दुराचारी बाल्ल जो सदैव निधितः पदार्थों का स्थापार करता था । एक बार व्यापार करने महिष्मती नगरी गया। वहाँ कार्तिक मास में श्रनेक पुरवात्माची के दर्शन नथा भगवद्भजन का संयोग इसे भिला । रात में साँप ने काटा । यम ने करूप पर्यंत नरक

पास की स्पतस्था की; किन्तु अधिकुण्ड से इसे कोई बास नहीं हुआ। फिर नारद की कृपा से यम ने यह यानि में धान दिया जहाँ यह कुवेर का सेवक ही गया।

घर-१ अमे तथा यसु के पुत्र। इनकी खी का नाम मनीहरा था। प्रविष्य, हुतहत्यवह, शिथिर, श्राण्डमण तथा रज इनके पुत्र थे। मनांतर से दो हो पुत्र थे -द्रविण नवा हुनदस्यवर । २. साम का पुत्र । ३. पांडव-पदीय एक सन्।।

धरापाल-विदिया नगरी का राजा। एक बार देवी के शाप ये कारण एक गण ने बेतमी और वेत्रवती नदी के संगम-स्थल पर माना छोड़े। वहीं पर राजा ने बिल्लु का एक देवाचय बनदा पर बर्दा पुराण् सुनाने के लिये पीराणिक निवृक्त कर दिवे । इनके गरने पर यम ने इन्हें लेने के ियं शिमान भेता ।

धितिम्। प्रतिष्यतादि जित्तरीं की एक मानस कन्या । इनके पायु नाम की एक भविनी थी।

भक्त-वंशिय नृतीयस एक म्यद्दा ।

भर्म-। प्रणा के एक मानव पुत्र । मतांवर से एनकी उपति मला के द्रिया चाँग से दुई। उप्तत होते ही बला ने इतमें पढ़ा 'तुन पार पी ताले बैन के माहार के ही असी भीर बता का पातन करें।' मुख, दूरा, किया भीर अति - में ही भने में चार पर हैं। कृत्युम में धर्म पामें वर्ग में, प्रेवा में गीन, द्वापर में दें। सीर कवियुग में प्र पेर में मेरा की रहा राला है। प्राद्यो विवि

में धर्म का वास है। धर्म एक प्रजापति थे। द्रा "' ने श्रपनी तेरह खियाँ इन्हें व्याह दो थीं। क्लं थे--श्रद्धा मैत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्ठि, किन् बुद्धि, मेघा, तितिचा, ही तथा मूर्ति । इनमें भवन-से क्रमशः शुभ, प्रसाद, श्रभय, सुख, सुद, सा, दर्प, अर्च, स्मृति, चेम तथा प्रमम नामक पुत्र होत् से नर-नारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुये। मारह इनकी खियों श्रीर पुत्रों के भिन्न नाम दिये ली पहले धर्म का जब महादेव के शाप से नाश हो गतः वैवस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने धर्म को फिर उलाई क तात्पर्य यह है कि धर्म की उत्पत्ति प्रत्येक युग में है। धर्म की खियाँ तथा पुत्रों के नाम वास्त्रविक स्ते के न होकर धर्म के सहायंक सद्गुर्णों के हैं। २. छ। नामांतर । ३. शकुर के पुत्र । ४, गांधार के पुत्र। पुत्र धृत थे। ४. पृथुश्रन्य के पुत्र। ६. हैतव्य गरा पुत्र। पर्याय धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र है। ७. एक मह इनकी खी का नाम घृति था। उत्तम मन्वंतर में ह सेन प्रवतार के पिता। 🖛 विष्णु के ब्रनुसार रामशं पुत्र। ह. वासु के अनुसार दोईतमा के पुत्र। १० ए च्यास । ११. एक धार्मिक वेश्य । १२. विष्णु के बहुन सुमत के पुत्र। नामांतर धर्मनेत्र, सुनेत्र, तथा धर्म मिलते हैं। १३. सुतप देवों में से एक। १४, पा मून्वंतर का एक अवतार । इनके पुत्र नारायण थे। धमेंकेतु-सुकेतु के पुत्र। धर्मूगुप-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र। धर्मतत्व-१. वायु के अनुसार हेहय के पुत्र। धर्मेर्त्त-१. करवीर नगर निवासी एक प्राक्षण । एक रा

पूजन सामयी लेकर मंदिर की शोर शाते समय इन्हें ए राचसी मिली जिसे देखका ये भव से मुच्छित हो गर कुछ होरा श्राने पर पूजा की सामग्री उस पर फैंग मारा । पूजा की सामग्री -तुज्ञती पत्रादि-के प्रभाव उसे ज्ञान हुआ थी। पूर्वजन्म की वार्ते याद या गई। व्यवनी दशा सुवारने के लिये उसने धर्मदत से प्रार्थर की श्रीर इन्होंने कार्तिक बत का पुरव देकर उसक उदार किया। २ करयप के एक सित्र। ये कृष्यप इ

गूजानन की एक बार भोजन कराने लिया ले गये थे। धर्मेहवा-त्रहादेव की सात भार्यायों में से एक। ये ही गंग थीं। वत्या ने इन्हें अपने कर्मडल में रवला। पानन वतारी देवों की निभंग करने के बाद प्राप्त ने इस्हें वि के चरगों पर गिराया। वहाँ से ये हेमकूट पर गिरी जहाँ शिव नै इन्हें श्रवनी जटा में धारण किया। भगार की प्रार्थना से ऐसावत ने ऐसकूट पर्वत पर तीन जार थपने दाँत आंक दिये। उन्हीं तीन छिट्टों से (नी

श्रोवों से) गंगा की धारायें चल पड़ी। धर्मध्वज-१. राजा स्थव्यत के पुत्र। इनके तुनसी मान की एक कन्या थी। २. भागवत के अनुसार कुमाउड़ जनकृ के प्रत्र । इनके कृतध्यज्ञ शीर मित्रस्यज्ञ नाम के द युत्र थे।

धर्मध्यजिन् जनक कुलीख्य एक छत्रिय । इन्हें भिन् ने पृष्यीगीत सुनावा या।

ि कि स्वाप्त के मत से यह बृहद्राज के पुत्र थे। नामांतर

<sup>हे</sup>िंगारायग्-एक व्यास ।

पि वित्यु, मल्त्य ग्रादि के श्रनुसार हैहय के पुत्र। कि वायु के श्रनुसार भुवन के, पर ब्रह्मांट के श्रनुसार कि तात के पुत्र। इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। कि 'धर्म'।

कित्पाल-१ राजा दूसरय के एक मंत्री। २. भविष्य के महित्यसार श्रानंदवर्धन के एक पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षों बेहिर राज्य किया था।

<sub>रैक्षं</sub>बुद्धि-एक चोल राजा ।

<sub>कार</sub>्चराज−धर्म तथा न्याय का श्रधिष्ठाता होने के कारण <sub>तेंही</sub>म को इस संज्ञा से संवोधित किया जाता हैं।

तहान का इस सजा स स्थापित क्या जाता है।

कि एक राज्य। यह राईभ के आकार का कहा जाता

ि पक बार जब कृष्ण तथा बलराम गोकुल के समीप

कि वन में फल-फूल आदि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने

हिंपने पिछले पैरां से बलराम पर आक्रमण किया था।

कि लिराम ने उसे वहीं उसके पिछले पैरों को पकड़कर पटककर

हार बाला था। उसके बाद और भी उसके कितने साथी

्रांट्रेमी ने वलराम पर श्राक्रमण किया श्रीर सभी वल-प्राम के द्वारा धराशायी हुए। 'दशम स्कंघ' में लिखा है कि वलराम ने धेनुक को मारकर उसकी ठठरी को ताड़-इन के ऊपर फेंक दिया था। इसी प्रकार श्रन्य गर्द्रमों को भी बृत्तों के ऊपर फेंक दिया गया था, जिससे टस

स्थान के सभी वृत्तों पर गधे ही दिखाई देने लगे ये।
[न-एक नत्तत्र । विष्णु-पुराण में इन्हें स्वयंभू मनु का
पीत्र तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा गया है। उत्तानपाद
की दो खियाँ थी--सुरुचि तथा सुनीति। सुनीति के गर्भ

से ध्रुव तथा सुरुचि के गर्भ से उत्तम की उत्पत्ति हुई थी।
महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक चाहते थे, इस
कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें अधिक स्नेह था।
एक वार जब उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था तो

धुव भी जाकर उनकी गोद के एक भाग में बैठ गया।
धुरुचि ने यह देख धुव को सवज्ञा के साथ वहाँ से हटा
दिया। धुव के लिए यह अपमान स्रस्ता हो गया श्रोर
उसी समय वे घर से वाहर निकल कर एक निर्जन वन

में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी श्रवस्था श्रिधिक

नहीं थी, फिर भी उन्होंने छपने घोर तप से भगवान को भसत किया छार यह वर प्राप्त किया कि "तुम समस्त लोकों, प्रहों तथा नक्त्रों के उपर उनके छाधार-स्वरूप होकर स्थित रहोंगे, ज्ञोर तुम्हारे रहने से वह स्थान ध्रुवलोक के नाम से विख्यात होगा।" उसके वाद उन्होंने

घर धाकर सपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिशु-मार की कन्या श्रमि का पाणिप्रहण किया। इनकी एक पत्नी का नाम इला भी कहा जाता है। श्रमि के गर्भ से इनकी दो संतान हुई थीं जिनके नाम कल्प तथा वत्सर

पहें जाते हैं थोर हला से फेवल एक पुत्र उत्कल । श्रपने सीतेले भाई उत्तम के यत्तों द्वारा मारे जाने के कारण, इन्हें एक बार उनसे युद्ध करना पड़ा था । यंत में साठ सहस्र पर्प राज्य करने के बाद, भुत्र भगवान से प्राप्त हुए वरदान के अनुसार ध्रुव-लोक (ताल्पर्य है नज्ञ से) में जाकर रहने लगे थे। घोर तपस्या के समय इंद्र आदि देवों ने इनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया था, किंतु अपने इन प्रयत्नों में सभी को अलफलता मिली थी। इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की श्राप्ति के लिए 'ध्रुव प्रयत्न' अर्थात् ध्रुव की भांति प्रयत्न

करने को कहते हैं।

नंद-१.गोकुल के गोपराज तथा कृप्ण के पिता चसुदेव के सखा। कंस के कारागृह में कृप्ण का जन्म होने के वाद वसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड़ चाए थे। इस प्रकार कृप्ण का वालकाल इन्हीं के यहाँ वीता था। इनकी स्त्री यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोपण किया था। इनके पूर्व-जन्म के संवंध में कहा जाता है कि ये दत्त प्रजापति थे, तथा यशोदा प्रसृति नाम से इनकी स्त्री थीं। इनकी कन्या सती थीं और उनका व्याह शिव के साथ हुचा था। दत्त ने एक यज्ञ किया था और उसमें अपनी सभी कन्यात्रों को निमंत्रित किया था, किंतु सती को निर्धन व्यक्ति की श्रद्धोगिनी जानकर नहीं बुलाया था। सती विना बुलाए ही चाई थीं चौर यज्ञभूमि में चपने स्वामी शिव की निंदा सुनकर भस्म हो गई थीं। दत्त को उस समय अपनी कन्या की महानता का ज्ञान हुआ था तथा अपनी पत्नी सहित चे तपस्या करने चले गए थे। उन की तपस्या से प्रसन्न होकर सती ने कहा था कि "द्वापर में में तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लूँगी, किंतु ग्रधिक समय तक तुम्हारे यहाँ रहूँगी नहीं और न तुम लोग मुक्ते पह-चान ही पात्रोंगे। कहा जाता है इसी वरदान के अनुसार सती ने कृष्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, किंतु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ कर उन्हें मथुरा ले गए थे। मथुरा में जब कंस ने उसका वध करने का अयत्न किया था तो वह कस का वध करने वाले का जन्म हो जाने की घोषणा करके याकाश में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जय धक्रूर के साथ मधुरा गए थें तो नंद भी उनके साथ थे। नंद ने कंस वध के वाद कृष्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रवत्न किया था, किंतु कृष्ण ने कार्यव्यस्तता दिखा कर समा चाही थी, जिससे इन्हें विशेष कप्ट हुशा था। कृष्ण जब हुस तथा डिंभक का इमन करने के लिए गोवर्धन घाए थे, उस समय भी इन्होंने कृष्ण को गोकुत ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु भ्रसफल रहे थे। एक वार ये एकादशो के दिन, रात को यमुना में स्नान करने गए थे। कहा जाता है, उस समय वरुए के दृतों ने प्रस्तुत हो कर इन्हें बंदी करके वरुणकी सभा में उपस्थित किया था। कृष्ण ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त कराया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये वसुश्रेष्ठ द्रोश धे, तथा इनकी स्त्री का नाम घरा था। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके इन्होंने प्रगले जन्म में भगवान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। द्वापर में यही नंद तथा यशोदा के रूप में उत्पन्न हुए थे सीर भगवान कृत्ल के रूप में इनके यहाँ रहे थे। २. नव

र्द्यों में से वंधम । ये प्रसिट हिमन तथा गौरधक थे । देश पर्टन्द्रे ।

में हुद्दान हरिक्त । महाया नामदेव के समान हुन्होंने एक गर्भ यद्भिया को जीविन कर दिया था। विषयात दिंश की नंददान के ये एक घनिष्ठ मित्र थे।

नहीं जियुनी कैदान के हारपाल नथा सहादेव के एक तृष्भ प्रमुचर । एक बार शिव के दर्शनार्थ नृष्यु साथे पर उस समय जिव पार्वनी के साथ बिहार कर रहे थे । चंदी के शीनर जाने से सना करके पर उन्होंने जाप दिया कि द्याज से जिम जीर बोनि के रूप में ही जिब की पूजा होगी । एक बार रावण ने केनादा पर्वत उठा लिया, जिसमे कुछ हो चंदी ने अपने एक पर से रावण का हाथ युवा निया । रावण सारी शक्ति लगा कर भी उस हाथ यो न गींप सका । संत में उसने शिव की प्रार्थना की

नकवेत-वासु पुराण के शनुसार तदीक के दुब । नकुच-सुविध्य के चतुर्थ श्राता, साद्री के एक दुब्र । दे० ंषीय' ।

नकुनीरा-एक काचार्य। ये पाशुपत दर्शन के रचयिता थे।

नभी भाष्य-एक प्रापि । व्यन्देद में कई बार इनका उन्नेख हुवा है । इन्द्र ने व्यन्ते पराक्रम से इनकी रहा की थी । पात्रांतर में ये विदेह के राजा हो नये थे ।

नसुचि-एँद के राष्ट्र । पुराणों के रामुसार दनु का पुत्र तथा
एशानुर का रामुयाया । हिर्मयकशिष्ठ के समय में देवासुर संप्राम में यह देख सेना का सेनापति था। धौर
देशनायों को एमने हराया भी था। स्वमुनि की कत्या
सुनभा इनकी भी थीं। यद्यपि एक बार की मित्रना के
कारण एँद ने बरदान दिया कि किसी शलाघात से वह नहीं
मरेगा; रित्र पाना में समुद्र के केन से वह मारा गया।
नय-१. रीज्य मनु के पुत्र। २. तुवितमाध्य देवों में से
पुर ।

नर-१. दे० 'नासवण'। २. सामस मनु के पुत्र । इ. गुर्शत राज्ञा के पुत्र। ४. विष्णु के खनुमार उद्योग के प्रमा के पनीने से उत्पत्त एक उम्र पुरुष जिसे महानि सहर को इंद देने के लिये उत्पक्त हिया था। इपमें रहा पाने के निवे तित्र ने विल्लु से प्रार्थना की। दिग्द ने सबने रक को मूँदों से एक पुरुव उत्पक्त किया। इसी हा नाम नर द्या। इस नर ने उम्र का यब किया। ६. तुषितमाध्य देशें में में एहं। ७. शिलु के शबुमार गप का पुत्र । म. अस्मान के अनुसार मन्यु के प्रत्र । नर्कः १, वस्यव नया दनु का एक पुत्र। २, विविधिन नगर देख तथा दिलि-गन्या विद्या या गुत्र। ३. भूमि वा गुरु, मनिद्र नम्बाद्य रायम । ४. यह स्थान वहाँ गात है पाद पानं। मनुष्यों की थानता व्यन्ते पात का दंद मान के निषे भेक्षे जाती है। यह सम जा स्थान कहा जुला है। वेहीं में नाक का कीई उन्तेश नहीं मिनता है। सनुस्तृति में वर्षों ये अनुसार नरकों दी सकता २१ बाराहर गई है। नहींत्र, अवेतामित्र, नीरव, महासीरव, गरर, महानरह, परत्रमूण संजीपन, महापंत्रि, नपन,

प्रनापन, संदात, काकोल, कुद्मल, प्रनिमृतिक, लौहर्गत. ऋत्रीप, शालमली, वैतरणी, श्रतिपश वन तथा लोहदारक। भागवत में नरक संबंध में यह उन्लेख है : एक बार परीजित ने गुकदेन सं पृष्टा : "भगवन् ! नरक क्या कोई पृथ्वी का देश-विशेष है अथवा ब्रागांट के पहिभांग समवा द्यंतराल में उपस्थित कोई स्थान है ?" शुकदेव जी ने उत्तर दिया, "इस भू-तंटल से दिखण, भूमि के नीचे तया जल के उत्तर एक स्थान, जहाँ अग्निप्याचादि पितृ-गण रहते हैं। यह यम का भी निवास-स्थान है, जहाँ वे श्रापने गणों के साथ रहते हैं, श्रीर श्रापने लेखक चित्रगृप्त के लेख के शाधार पर इस्त शाल्मायों के क्रमी के गुल दोप का विचार करते हैं। तथा उन्हें अपने कर्मानुसार नरक में कप्टभोग के लिये भेजते हैं।" भागवत में भी नरकों की संख्या २१६ी मिलती है, किंतु नाम म्तुरमृति से भिन्न है-तामिल, प्रंव तामिस, रीरव, महारीरव, क्रंभीपाक, कालसूत्र, शमिपत्रवन, शुक्तसुख, श्रंधकृप, फुमिभोजन, संदंश, तसग्रमित, बज्रकंटक, शालमली, वैतरगी, पूर्योद, प्राग्रोध, विश्वसन, लालाभच, सारमेयादन, अवीची श्रीर श्रयःपान । इनके श्रतिरिक चारमईन, रचोगया-भोजन, शूलश्रोत, दंदशूरु, घवटर-निरोधन, पर्यावर्तन श्रीर सूची-मुख ये सात नरक घाँर भी माने गये हैं। कुछ स्थानों पर उपयुक्त नरकों के खाथ ही =४ नरककुंटों के भी नाम मिलते हैं। जैसे बिह्न हुंट, तह हुंट तथा चार्क ट प्रादि। नर्भागवत-एक सूक्तद्रथा। भरदाज के पाँचे पुत्रों में से एक ।

नरवाहन-कुत्रेर का नामांतर । नरसिंह-१. गींट देश के राजा। इनके संनापति सरभ-मेरंग गीता पाठ से मुक्त हुये थे। २. विष्णु के एक व्यवतार। उनकी कथा इस प्रकार हैं। सत्वयुग में देखों के घादि पुरुष हिर्ययकशिषु ने बाह्या की घोर तपस्या करके यह चरदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंधर्व, श्रमुर, नाग, किन्नर तथा मनुष्य किसी के द्वारा न मारा जा सके। उसकी मृत्यु धल-शल, वृत्त, रोन, सूत्री तथा भोगी' किसं। वस्तु से न हो सके। स्वर्ग मृत्यु लोक तथा पातान कहीं भी उसकी मृत्यु न हो तथा दिन अथवा रात वह किसी समय में न मारा जा सके। इस प्रकार पूर्ण-रूप ने निर्भय होकर उसने छपना निरंकुश शासन श्वारम्म किया थार देवताओं को कष्ट देने लगा। देवतागण प्रपनी रगा के लिये विष्णु की शरगा में गये। विष्णु ने उन्हें यमय-दान दिया श्रीर ग्रर्ध-नर तथा श्रर्धसिंद का रूप धारण कर वे हिरनयकशिषु के सम्मुख थाये। उसके पुत्र प्रद्लाद ने उस नृसिंह रूप को देखकर कहा – "यह तो कोई दिव्य सूर्ति प्रतीत होती है, जिसमें समस्त घराचर मेल दिखाई दे रहा है। ज्ञात होता है खब देख-वंश का नाग निकट हैं।" दिख्यकशिषु ने यह सुनकर पपने पानुवरों से वृतिह का यथ करने के लिये कहा, नितु जो उन्हें मारने के लिये खाने बदा बह स्वयं ही उनके हाग धरामायी हुणा। अंत में हिरगयकशिष्, ने रुनिह के माथ हार्य युद्धे धारम्म हिया । तृतिह ने एय गाय में वाने नवीं से उद्दर निदीली करके उसका वर

कर ढाला । भागवत में प्रह्लाद की भक्ति का प्रसंग श्रीर बदा दिया गया है, जिससे कथा इस मकार की हो गई है। ब्रह्म से वर-प्राप्ति के बाद हिरगयकशिए ने निर्भय होकर देवताओं पर श्रत्याचार श्रारम्भ किये। उसके पुत्र प्रह्लाद के हदय में भगवान के प्रति वड़ा स्नेह था, इससे उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया। किंतु विष्णु की कृपा के कारण प्रह्लाद का वाल भी वाँका न कर सका। एक वार क्रोधित होकर हिरण्यकशिप ने प्रह्लाद से पूछा--''तू किसकी शक्ति पर इतना इतराता फिरता है ?" प्रह्लाद ने कहा —"भगवान की शक्ति पर, जिसके सहारे यह संसार चल रहा है।'' हिरग्यकशिषु ने पूछा-"कहाँ है तेरा वह भगवान ?" प्रह्वाद ने कहा-"वह सर्वत्र है।" दैत्यराज ने क्रोधित होकर कहा-"क्या इस खंमे में भी है ?" प्रह्लाद ने उत्तर दिया-"अवरय है", श्रीर हिरण्यकशिषु ने अपने खंग से खंभे पर आधात किया। खंभा टूट गया और उसके भीतर से एक नृसिंह-मूर्ति प्रकट हुई। उसने अपने नखों से देहली के ऊपर बैटकर संध्या के समय जय न रात थी न दिन, बिना किसी अस के अपने नखों से हिरएयकशिए का वध कर ढाला। उसके बाद वह मूर्ति श्रंतर्हित हो गई। दे० 'प्रह्लाद' तथा 'हिरग्यकशिपु' । नरांतक-१. रावण का एक पुत्र जिसे वालि-पुत्र श्रंगद ने मारा था। र. रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । यह द्विविद नामक वानर के हाथ से भारा गया था। र रोड़केतु नामक दैत्य का पुत्र। अपने श्रत्याचार से इसने त्रैलोक्य को दुखी किया। जब इसे यह ज्ञात हुन्ना कि विनायक के हाथ से इसकी मृत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये यह वर प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। इसी वीच में विना-यक ने इसका वध कर ढाला । ४. कालेनेमि का पुत्र । नरामित्र-त्रिधामन नामक शिवावतार के शिष्य। नरि-वहु-पुत्र के पुत्र । इनके पुत्र श्रभिजित् थे। निर्न्-वनरस नगर के तालन नामक राजा के पुत्र। निरिष्यंत-१ वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नाम शुक था। २. वायु तथा विष्णु के अनुसार मस्त के पुत्र। नरोत्तम-१. विष्यु के अनुसार मस्त के पुत्र। र. एक मास्य । ये माता-पिता का श्रनाद्र करते थे पर तीर्थ-यात्रा श्रादि के फल से इन्होंने वहुत सा पुरुष संचित किया । नमेदा-1. एक नदी । इन्हें इष्याकु कुलोत्पन्न दुर्योधन को पर्ण करने की इच्छा हुई झोर मनुष्य रूप घारण कर उन्हें युरण किया । २.एक गंधवीं । इन्होंने छपनी तीन कृन्यायों को सुकेश नासक राज्ञस के तीन पुत्रों को दिया। ३. पुरुकुत्स की पती तथा सांधाना की कन्या। ४. सोमप नांसक पितरों की कन्या। नलकूचर-कुचेर के पुत्र । एक वार अपने भाई मिणिप्रीव के साथ ये कैलारा पर्वत के पास उपवन में जलकीड़ा कर रहे थे। मरापान करने के कारण अपनी खियों सहित ये नग्न हो गये और इनको अपनी नग्नता का भी ध्यान न रहा। नारद के शाने पर इनकी खियों ने तो कपड़े पहिन

लिये किन्तु ये नग्न ही रहे। नारद ने सोचा कि जिसे

श्रपने शरीर के कपढ़े का भी ध्यान नहीं रहा वह धृत्त योनि में ही रहने योग्य है। यह सोचकर उन्होंने उन दोनों को १०० वर्षों तक वृत्त योनि में रहने का शाप दिया । नारद की ही कृपा से इन्हें श्रपनी पूर्वस्थिति का ज्ञान वना रहा। यशोदा के आँगन में ये उगे और कृष्ण के सान्निध्य श्रप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो गये। यशोदा ने जब कृष्ण का उलूखल-बंधन किया तभी ऊखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः श्रपनी पूर्व योनि को प्राप्त हुए। नव-मत्स्य के श्रनुसार उशीनर के पुत्र। नवग्व-श्रांगिरसों में से एक वर्ग का नाम। इन्होंने इंद्र की स्तुति की थी। नव महीने का यज्ञ पूरा करने के कारण इनका नाम नवग्व पड़ा। नवतंत्र-विरवामित्र के एक पुत्र । नवरंग-दिल्ली का राजा श्रीर शाहजहाँ का पुत्र चौरङ्गजेव । नवरथ-भागवत, विष्णु, मस्य तथा पन्न के श्रनुसार भीमरथ के पुत्र। मतांतर से रथवर के पुत्र। नववास्व-इनका उल्लेख । ऋग्वेद में [हुआ है। भरद्राज ने हेंद्र द्वारा इनका वध करवाया था। नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों में से एक। नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद में श्राया है, पर कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है। २. एक वैदिक राजा। यह संभवतः पृथुश्रवा के संवंधी थे। ३. प्रसिद्ध राजा नहुष । ये आयु के पुत्र, पुरुरवा के नाती तथा ययाति के पिता थे। इंद्र को बहाहत्या लगने पर ये ही इंद्र बनाये गये। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'नहुप' के नायक यही हैं। ४. करयप तथा कद्रू के एक पुत्र। ४. वैवस्पत मनुके एक पुत्र । नहुप मानव-एक सुक्तद्रप्टा। नाक-दत्त साविण मनु के पुत्र। नाक मौद्गल-एक याचार्य के रूप में इनका कई जगह उल्लेख हुआ है। ग्लाव मैत्रेय से इनका वादविवाद हुआ नाकुलि-भृगुकुलोत्पन एक गोत्रकार । पाठांतर त्विचुकि है। नाग-करयप तथा कहू के पुत्र। यह मेरु कर्णिका में रहते थे ग्रीर वरुण की सेंभा के सभापति थे। करवप के पुत्र श्राठ प्रमुख सर्प श्रष्टकुली नाग कहलाते हैं। इनके नाम हें - शनंत, वासुकि, तत्तक, कर्काटक, पदा, महापदा, शंख तथा कुलिक । इनके कारण जब त्रेलोक्य में बहुत उप-द्रव होने लगे तब बहा। ने इन्हें शाप दिया कि जनमेजय के नागयज्ञ में तुम संपरिवार नष्ट हो जायो। पर इन लोगों की विनती से द्वित हो शाप का मत्याहार कर दिया । ये सब एक नये स्थान में चन्ने गये और वहाँ पर नागतीर्थं की सृष्टि की । जिस दिन ये ब्रह्मा के पास प्रार्थना करने नये थे वह आवण शुक्ना पद्मिमी थी और ष्यव 'नागपञ्चमी' के नाम से प्रसिद्ध है। नागदत्त-धृतराष्ट्र का पुत्र। यह भीम के हाथ से मारा गया।

नागद्त्ता-एक अप्सरा ।

नागवाह- सामेर के पीलान पंशीलका रवेतराय के पुत्र ।

हर्ण पुत्र का नाम लोहधार था ।

नागवीनि धर्म कृषि तथा यानी की कन्या ।

नागव पित्र कृषित्रक एक गोत्रकार ।

नागव पित्र कृषित्रक एक प्रात्तार । दारक नामक राजस

को मारकर इन्होंने सुवित्र नामक वैद्यनाथ की रखा की ।

हर्ण उपलिय भृतेरपर है ।

नागित्र (नावित्र)-विद्यामित्र के पुत्र ।

नागित्र (नावित्र)-विद्यामित्र के पुत्र ।

नागित्र (नावित्र)-विद्यामित्र के पुत्र ।

नागित्र (नावित्र) विद्यामित्र के पुत्र ।

नागित्र (नावित्र क्रिय का नामांतर । दे० 'नविकेत'।

नागित्र क्रिय हुसा है, नह स्वत्र नहीं ।

नाग्यन प्रिताक्षणात्र एक गोत्रकार ।

नागीत्र के 'गीतम'।

माट्यमीय-त्यात की साम शिष्य-पर्रवस में ब्रह्मांड पुराण वे प्रमुमार लोकाणी के शिष्य ।

नाट्यतायन (ताट्यतेष)-नाट्यते के पुत्रों का मातृक नात ।

साधरामेग-मन्द्रिंद थीर रंभा के पुत्र । यह शंकराचार्य के किल थे।

नार्-१. चातुर सन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक। २. जिल्लाम देवों में से एक।

नादिर (गाप्र)-एक रचे प्रसात को नादिरशाह के नाम से भारतीय इतिहास में असिद्ध हैं। इन्होंने सुरम्मदशाह भैंसी के समात में दिल्ली पर शाक्रमण करके उसे सूटा या।

नात्माहण् नरम् गर्मा में के ६ गर्मी में से एक। नाम (नाभाग)-१. नाभागः का नामांगर। २. चाछुप मर्गानर के एक खिरा २. भविष्य के अनुसार नत्न के पुष। एकोंने १०००० वर्षी नक गुजर किया।

नाभाक-एक स्कादका। एनके सुष्क में एनका राष्ट्र उल्लेख है। नाम, भागपत राधा किन्दु के मन से ये श्रुत के पुत्र निकारोग हैं। भागपत में इनको नाम ही क्या गया है पर कार्यत्र मामाक क्या गया है। ये मांयाता की स्तुति परने हैं, हमिल् इनको मांयाता का बंशज मी भागा गया है।

 के पुत्र थे। नामांतर है: नाभागारिष्ट, नाभा, नेदिष्टत्या नाभागदिष्ट ।

नाभानेदिष्ट मानव-एक स्कद्रष्टा।

नाभि-त्रियवत-पुत्र यात्रीध तथा पूर्वचित्ति घप्परा हे पुत्र । एनकी की का नाम मेरदेवी था जिससे इनको यहपभदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुता ।

नाभिगुप्त-हिरचयरेत के पुत्र। ये राजा प्रियमत के पीत्र

नाय-विकुंठ देवों में से एक।

नायकि-श्रीगराकुत्तीत्वन एक गोत्रकार !

नायु–दूर तथा घसिकी की कन्या तथा करयप पी की।

नारद-एक देवर्षि । युग-सृष्टि के समय ब्रह्मा के मानस-पुत्र के रूप में इनका उठलेख मिलता है। धपने पिता के द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में इनकी उत्पत्ति हुई थी। किंतु प्रपनी कठिन सपस्या से यह फिर प्रपने पूर्व-रूप को प्राप्त कर सके थे। प्रायः गरवेक पौराणिक श्राख्यान में इनका उल्लेख मिलता है। श्रपनी यीणा लिए हुए विष्णु के प्रति श्रपनी भक्तिकी भावना के गीत गाते हुए यह रायण से लेकर कंग तक की राज-सभा में देखने को मिलते हैं। भागवत में इनका उल्लेप वेदझ बाताण की एक दासी के पुत्र के रूप में मिनता है। बाल्यावस्था में यह यपनी माता के साथ उन्हीं प्राण्णों की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने उन्हीं माहाणीं का उच्छिप्टाज खा लिया । उससे उनका हृदय शुद्ध हो गया श्रीर पाँच वर्ष की श्रवस्था में ही यह हरिगुख-कीर्तन करने लगे। उसके बाद एक दिन सर्घ के काटने से इनकी साता की मृत्यु हो गई। शव यह पूर्ण-स्रूप्से स्वाधीन हो गये श्रीरंघर हार छोएकर उत्तरदिशा की सोर चल दिये । एक वन में पहुँचकर उन्होंने एक सरोपर में म्नान तथा अलपान किया शीर एक सधन घृष्ठ की छाया में बैठहर भगवान का स्मरण् करने लगे। भगवान ने उन्हें हदय में दर्शन दिये, किंतु उससे उनकी एप्छा की पूर्ति न हुई और वह प्रत्यक्त दर्शन के लिये चिता करने लगे। उनके फट को देखकर भगवान ने णाकारायाण् हारा उन्हें समकाया कि 'इस जन्म में तुम्हें हमारे सारात् दर्शन नहीं हो सकते । खपने प्रति मुखारे अनुः राग की वृद्धि करने के लिए ही हमने सुग्हें दर्शन दिये र्ष । नुम साधु-सेवा में रत हो, उसी से तम हमारे समीप था मकोर्ग ।" नारद ने उनकी थाजा सहपे स्वीकार पी तया कालांतर में परमधास को प्राप्त हुए। इसी प्रकार नारद के संबंध में अनेक कथाएँ मिलती हैं। उनमें मी एसी कथा की भाँति भगवान के प्रति उनके चनुराग पी भावना मधान है, तथा उनकी स्पष्टवादिता नया गुन्धि वीनल का भी उल्लेख है। नारद गानदिया में विश्रा निष्णमाने जाने हैं।कहा जाता है कि गानविषा की विण् एन्ट्रॉने रिप्तार्गा से पाई थी। इनके द्वारा मुगीत श भंगों गा उन्नेय मिलना है : पंचरात्र तथा भक्तिमूर। नार्दी-नारद ने एक बार बृदारमय में वीसुभ नरीपर मे रनान किया जिसके फारन । इतका मुंसत्व नष्ट हो गर्ग

श्रीर ये स्त्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो नारायण-१. एक स्कद्रप्टा । २. धर्म ऋषि के पुत्र। पुष्कर चेत्र में बह्या ने यज्ञ किया था। जिसमें उद्गातृ गणों में ये एक प्रतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायण'। २. भागवत तथा विष्णु के ज्रानुसार भूमित्र के पुत्र। मतां-तर से ये मूर्तिमित्र के पुत्र थे। ४. परिहार वंशीय सूरसेन राजा के पुत्र। ४. सुपितसाध्य देवों में से एक। नारायिण-श्रंगिराक्कलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठभेद से इनका नाम परस्यायि मिलता है। नारायणी-१. मुद्गल ऋषि की सी। इनको इंद्रसेना भी कहते हैं। २. दुर्गा का एक नाम। नारी−१. मेरु की कन्या तथा चन्नीध पुत्र कुरु की स्त्री । २. भ्रंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नारी कवच-श्ररमक राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। दे० 'मूलक' । नामेंद-इनका उल्लेख ऋग्वेद में सहयसू के साथ हुआ है। नार्मेध-एक सुक्तद्रप्टा । दे० 'शकपृत' । नाय-ऋग्वेद में उल्लेखित वैवास्व को दान देनेवाले एक ऋपि। नार्षेद्-करव का पैतृक नाम। नालविद्-र्योगराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। नालायनी-इंद्रसेन का नामांतर। नाविक-विदुर के पुत्र। पांडवों ने जव लाचागृह में मवेश किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उतारा नाहुप-एक स्कह्पा। निवादित्य (निवार्क)-चार वैष्णवाचार्यो-रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी तथा निम्वार्क-में से एक। ये गोविद शर्मा के पुत्र थे। ये जंगल में रहते हुए विष्णु की उपासना करते थे। एक वार इनके यहाँ कुछ अतिथि आये। अतिथियों ने सूर्यास्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, पर भोजन काल छाने से पहले सूर्योस्त हो गया। पर इन्होंने फिर से सूर्य का जावाहन किया। इनकी प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकटवर्ती नीम के पेड़ पर फिर से श्राकर दर्शन दिया श्रीर तव श्रधितियों ने भोजन किया। इसी से इनका नाम निवादित्य पढ़ा। इनके गुरु का नाम कृष्ण चैतन्य था । भागवत के आधार पर इन्होंने कृप्ण खंड नामक एक ग्रंथ लिखा। इनका चलाया हुजा संग्यदाय द्वेताहें त के नाम से प्रसिद्ध है। हैताहें तवाद के श्रनुसार ईरवर और जीव भिन्न भी हें चौर स्रभिन्न भी। इनके एक अंध का नाम धर्माविधवोध है। इनकी गदी मधुरा के पास ध्रुवतीर्थ नामक स्थान में है। इनके शिप्य हरिष्यास के वंशधर श्रव भी वहाँ हैं। इनके ग्रनुसार नियाक का प्रादुर्भाय काल १४२० ई० से पहले हैं। ानकपा-सुमाली राचस की कत्या तथा ऋषि विश्रवा की श्रद्धांगिनी। लंका के महाराज रावण तथा उसके छोटे भाई कुंभकर्ण का जनम इसी के गर्भ से हुआ था। निर्फ़त-भविष्य के झनुसार शोशारव के पुत्र। निक्भ-१. एक राज्स जिसे कृष्ण ने मारा था।

प्रह्माद का पुत्र। सुंद शौर उपसुंद नामक दो मसिद राचस वंधु इसी के पुत्र थे। ३. हॅर्मश्व राजा के पुत्र। सहेतारव इनका पुत्र था। भागवत में इनके पुत्र का नाम वर्हशारव दिया हुआ है। दे॰ 'त्रेमक'। ४. क्मर्क्स का एक पुत्र । इसकी माता का नाम वज्रज्वाला थाँ। इसकी मृत्यु हनुमान के हाथ से हुई। ४. रावणपत्तीय एक राज्स जिसे नील नामक एक वानर वीर ने सारा था। ६. कौरव पन्नीय एक वीर । ७. वाराग्यसी के राजा दिवोदास का मित्र । गर्णेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी सुयशा को पुत्र नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने गरापित का मंदिर तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी को ध्वंस होने का शाप दिया। निकुंभक-भविष्य के श्रनुसार राजा ददारव के पुत्र । इन्होंने ३३,२०० वर्षो तक राज्य किया। निकुंभनाभ−धली के पुत्र । निकुपज-ब्रह्मसावर्षि राजा के पुत्र। निकृतज-कश्यप कुलोत्पन्न एक ब्रह्मपि। पाटांतर निकृ-तिज है। निकृति-१.सुवल की कन्या । यह गांघारी की भगिनी तथा धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की कन्या । निकृतिज−दे∘ 'निकृतज'। निकोथन भायजात्य-प्रतिथि देवरथ के एक शिप्य। निज्ञा-एक अप्सरा। सूर्य के शाप से मिहिर गोत्रीय सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में प्रकट हुई। एक बार भन्नि लेने जाते समय इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ी। उन्होंने मनुष्य रूप में अकट होकर इसका पाणिब्रहण किया श्रीर श्रंततोगत्वा गर्भ रह गया। इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान श्रपूज्य होगी। सूर्य ने इसका प्रतीकार यह किया कि अपूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान थीर तेज-पूर्ण होगी। इनके वंशज मग द्विजातीय तथा भोजक चादि नामों से प्रसिद्ध हुए। ये शाकद्वीप में रहते थे छीर जंब-द्वीप के मंदिरों की पूजा-उपासना करते थे। इनके १= कुल चले। निखवंट-रावण-पदीय एक राचस । इसको तार नामक एक राचस दे मारा था। निगड पिएवल्कि-ये गिरिशकी कांटोविद्धि के शिष्य थे। निन्न-१. राजा धनरख्य के पुत्र। इनके पुत्र खनमित्र तथा रघूत्तम थे। २. विष्णु, मल्च तथा वायु के मत से धन-मित्र के पुत्र । निचंद्र-दन् का एक पुत्र। निचक्र-विष्णु के शनुसार धिधसाम कृष्ण के पुत्र। दे० निमिचक्र'। निजानंद-गोकुल के एक वयोवृद्ध गोप । नित्य-१. मरीचि हुन्नोत्पन्न एक न्नपि । २. कायपहुन्नो-लत एक मंत्रकार । ३. शांडिल्यकुत्तोलत एक मंत्रहप्टा नित्यानंद-शुक्तदत्त के पुत्र। यह जगजाय परिवत के 🗵 शिष्य थे।

निद्यम-1. बायव गुलेक्ट एक गोहाहार। यह ऋषु ऋषि है जिला थे। २. पुलरण के पुता। यह माणा-गुत्र प्राप्त के शिष्य थे।

निदाय-गापु के अनुसार प्रूर राजा के पुत्र । नियापर-परेयय नया यन् ये एक पुत्र।

निहिताह्य-में नेपानिवि वे पाधगदाता थे।

निधि- जगदेशें में से एत।

निधान पार्य-एक मुक्तद्रा । यह बर्यप कुलालत बहर दे पुत्र थे। इनकी न्या सुनेधा महर्षि न्यान की पन्या थीं। इनके युद्ध का नाम क्टबापी था।

निष्यान-एक मध्यम प्रध्ययुँ का नाम ।

निर्वध-अवित्य के घन्यार घनिषि के पुत्र । इन्होंने १००० यती गढ़ सहय हिया ।

नियंशन-१, परण राजा के पुत्र। इनके पुत्र का नाम मलात था, जो जिसंह के नाम से असिद्ध थे। दे॰ 'क्रियन्वन्' । २. एक ऋषि । इन्होंने अपनी माता भोग-वर्ग के साथ जो पाप्यासवाद के संबंध में बाद किया था यह समन करने योग्य है।

निभि-1. विदेत यंग के श्रादि पुरुष, प्रध्वाकु के वारहवें पुत्र। गांतम ऋषि के आश्रम के निकट, दंडक वन के दक्षिण में -- प्रदर्श तिमिष्यज राज्य करते थे, इन्होंने वैज-मंती नामक एक नगरी बनाई। हा० भंटारकर के खनु-सार यद विजय हुने था और श्री नन्दलाल के अनुसार एक वनपायी नगर था। २. विदर्भ देश के एक राजा। हुकोंने शागरण को सम्य तथा कत्या दी थी।३. साखत भारतान (शंपक के भार्ड) के पुत्र। ४. दत्तात्रेय के पुत्र पुर तपरथी । १. भागवत के व्यनुसार दंटपाणि के पुत्र । निभिन्न-भीरिय के प्रमुसार गर्टीनर के पुत्र।

निभिय-एक धरातरएक देवता जिन्होंने गरूद से बुद्ध

श्या था ।

निभेष-गरुद के एव दुन्न।

निम्न-भागात के पतुमार प्रतमित्र के पुत्र । दे० 'निन्न' । नियझ−गता विश्वसार के पुत्र । यह बढ़े घल्याचारी थे । इस मारण इनते राज में दीय काल तक खनावृद्धि रही और राज्य गष्ट हो गया । सनी के प्राप्तह से बसिष्ट इस्स इन्होंने सूछ समया । इसके फलस्यसूप स्ट्यांग की ग्रंपनि हुई थीर इन्हा राज्य फिर से धन-धान्य-पूर्ण हो 1777 1

नियति १, मेर वी पत्ना नथा न्यायंभुप सन्यंतर में शियाता की गो। २० रीव्यमनु के पुत्र । २० नहुष के प्रतिन्धः पुरा

नियम-१. गुगदेतीं में में एर। २. शासून राम देवीं में से प्रा

नियुनायुः भुनायुः वे प्रयः। भारतसुद्धः में तह दुर्वोपन की कीर में, में हैं कीर फर्नुन के हाथ में मारे गर्वे। भिग्रस्मांप-रित्त साम के रह या गी।।

निर्देशना मधाव शामर रामा दी गी। इनरे विसु नाम दर्गदर गुप्रधा।

निराय प्राप्टें प्रति वर राम । इन्हें। उपनि सर् में बागल हुई। ये देशान देश में नहीं थे।

निराकृति-दत्त सार्वाण गनु के पुत्र । पाठांतर से एनका गाम निरामय भी मिलता है।

निरामित्र-१. चतुर्थ पांडव नकुल के पुत्र । इनकी माता का नाम रेखुमती था। २. जिगर्त देश का एक एतिय गीर जो भारत इन्ह में सहदेव के हाथ से मारा गया। इसके याप का नाम वीरधन्या था। ३. महा सार्वाण मनु के पुत्र । थ. त्रायुतायु के पुत्र । मत्स्य के ऋनुसार ये शवतीपन के पुत्र थे। ४. मत्स्य तथा वायु के अनुसार इंटपाणि के पुत्र ।

निराव-चसुदेव तथा पौरवी के पुत्र । निरावृत्ति-भविष्य के श्रनुसार वृष्णि के पुत्र । निकद्ध-व्राह्म सावर्षिः मन्यंतर में एक देवगण ।

निऋ्ता-करयप तथा खशा की कन्या । नित्रमु ति-१. करयप तथा सुरिभ के पुत्र । २. एकादरा रहों में से एक। यह नेवर्धत, भूत, राचस तथा दिक-

पालों के अधिपति हैं। राष्ट्रनाश की इच्छा करने वाले एनकी पूजा करते हैं। ३ वरुण पुत्र अधर्म की भायां। मधु, महामय तथा मृत्यु इनकी संताने हैं।

निर्भय-रीच्य मनु के पुत्र।

निमे|कि-१. सावर्णि मनु के एक पुत्र। २. देवसावणि मन्वंतर में सप्तर्षियों में से एक ।

निर्मोह-१, रवत मनु के एक पुत्र। २. सावर्षि मनु के पुत्र। ३. रीच्य मन्वंतर में एक ऋषि। ३. शाकुनि ऋषि के पुत्र । ये बड़े कठोर तपस्त्री श्रीर संसार से विरक्त ऋषि थे।

निर्वक्र-वायु के श्रनुसार ये श्रधिसाम कृष्ण के पुत्र थे। दे० 'निमिचक' ।

निर्धित्ति-१. मत्स्य के श्रनुसार सुनेत्र के पुत्र। पाटभेद से नृपति भी मिलता है। २. एप्टि के वुत्र मतांतर से घट ध्यया सृष्ट के पुत्र।

निल-विभीषण का एक मंत्री।

निवात कवच-१.प्रहाद के भाई संहाद के पुत्रों का सामू-हिक नाम । ये राज्ञस थे घौर रावण के मित्र थे । संग्या में ६० या ७० हज़ार थे। छर्जुन ने इनका वध किया था। २. फरयप पुत्र पीलोम तथा कालकेय भी निवात कवच नाम से प्रसिद्ध हैं।

नियावरी-एक म्कद्रष्टा ।

निशट-एक याद्य ।

निशाकर-गरुइ का पुत्र। निशीय-भागवत के घनुसार राजा पुष्पणि तथा दोषा का

निमिचक्-राजा श्रविसाम कृष्ण के पुत्र । इनकी राज् भानी एम्जिनापुर में थी; पर यसुना में बाद धाने के कारण जब यह नगर चह गया तो इन्होंने कीशांधी में थापनी नहें राजधानी स्थापित की। इनके पुत्र का नाम

निर्मुभ-प्रसिद्ध राष्ट्रम शुभ का भाई। इसने इंद्र की परान्त कर धमरावती जीती और जालंबर ने एसका राज्यानियेक किया । इसकी कृष्ण ने परास्त किया श्रीर घंडी ने इसका वध किया। दे० 'शंम'।

निश्चक-न्यूह् ] निश्चक्र-भविष्य के अनुसार राजा यज्ञदत्त के पुत्र। इन्होंने १००० वर्षी तक राज्य किया। निश्चर-१. धर्म सार्वाण मन्त्रंतर के एक सप्तर्षि। २. निश्चवन का नामांतर। निश्चवन-१, बृहस्पति श्रीर तारा के पुत्र । इनके पुत्र विपाप्मन श्रथवा निष्कृति थे। २. स्वारोचिप मन्वंतर के एक सप्ति । निपंगिन-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। निपध-१. राजा अतिथि के पुत्र। २. जनमेजय के पुत्र। निपधारव-भागवत से श्रनुसार कुरु के पुत्र । निपाद-त्रेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण एक पुरुष उत्पन्न हुन्ना था। इसी का नाम निपाद पड़ा। निष्कंप-शैच्य मन्वंतर में एक सप्तर्षि । निष्कृति-विरचन पुत्र विपाप्मन का नामांतर । इनके पुत्र का नाम स्वन था। निष्ठानक-एक सर्प । यह कद्र का पुत्र था । निष्ठुर-एक व्याध । कार्तिक में दीपदान करने के फल से यह मुक्त हुन्रा । निसंद्-एक राज्ञस । निहाद-जालंधर की सेना का एक राज्ञस । इसे कुवेर ने मारा था । नीतिन-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। नीप-१.राजा पार के पुत्र एक प्रसिद्ध राजा । मत्स्य के अनु-सार इनके पिता का नाम पौर था। इनके १०० पुत्र थे जो भीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। खी का नाम कृती अथवा कीतिमती था श्रीर पुत्र का ब्रह्मदत्त । २.भागवत के श्रनु-सार कृती के पुत्र । इनके पुत्र महत्रात थे । ये निपुण शस्त्रधारी थे। नीपरतिथि कारव-एक मंत्रद्रवा ऋषि। इनके यहाँ इंद ने सोमरस-पान किया था। इन्होंने एक साम की रचना की थी। नील-१. विश्वकर्मा का अंशावतार जो राम सेना का एक मसिद्ध वानर था। राम-सेना को समुद्र पार करने के लिये इसने ही सेतु की रचना की थी। मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्रक्षि के स्त्रंश से हुई थी। निकुंभ, महोदर स्रादि राचसों को इसी ने मारा था। राम के अस्वमेध यज्ञ में यह रचक-सेना के साथ था। २.एक सर्प जो कद् का पुत्र था। रे. यटु पुत्रों में से तृतीय । ४.अजमीड तया नीलनी का पुत्र । ४. द्रौपदो स्वयंवर में सन्मिलित एक राजा । दे० नीलध्वज'। ६. भ्रुगुकुत्तीत्पन्न एक गोत्रकार । ७. कौरव परीय एक राजा। म. अनुपदेश के एक राजा। निलकेठ-शिव का नामांतर। समुद से निकतने वाले ष्ट्राहल को शिव ने पीकर अपने कंड में धारण कर लिया था तभी से उनका नाम नीलकंड हो गया। न्लिपराशर-पराशर कुजोत्पन एक ऋषिगण । निल्रन-राम के , अश्वमेध के समय राम-सेना के साय जानेवाला एक शिर । नीला-कपित हर्वि केशिनी की कन्या। विकचा नाम की इसकी एक क्योर/धी। नीलिभा-सः कियां ही एक सी।

नृचत्तु-विष्णु के अनुसार ऋत के परंतु भागवत के झनु-सार सुनीय के पुत्र । दे॰ 'त्रिचचु'। नृपंजय-१. वायु तथा विष्णु के श्रनुसार सुवीर के परंतु मत्स्य के श्रनुसार सुनीय के पुत्र। २. भागवत के श्रनुसार मेधाची के पुत्र । नृपति-वायु तथा ब्रह्मांड के खनुसार धर्मनेत्र के पुत्र। इन्होंने ४= वर्षों तक राज्य किया था। नृमेध श्रांगिरस्-श्रंगिरस् कुलोलन एक साम के द्रप्टा। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये द्रष्टा थे। अग्नि ने इन्हें संतति दी थी। इनके पुत्र का नाम शकप्त था। नृपद्-करव का पैतृक नाम । इसी शब्द से 'नार्पद' शब्द की उत्पत्ति हुई। नृहरि-महिराज का पुत्र जो दुःशासन का श्रंशावतार था। नेतिष्य-भृगुकुज्ञोत्पन्न एक ऋषि । नामांतर नेतिरय । नेदिष्ट-वैवस्वत मनु के पुत्र। नेम भागव-एक सुक्तद्रप्टा। नेमि-१.वलिपक्षीय एक दैत्य। २.वायु पुराण के अनुसार इ्दाकु के एक पुत्र । अन्य पुराणों में वर्णित निमि और ये एक ही व्यक्ति हैं। नेमिकृष्ण-वायु के त्रानुसार एक राजा जिन्होंने २४ वर्षों तक राज्य किया। नेमिचक-असीम कृष्ण के पुत्र। जब नदी में वाद याने के कारण हस्तिनापुर यह गया तो इन्होंने कौशान्यी में श्रपनी राजधानी बनाई। इनके पुत्र का नाम चित्रस्य था। नैकजिह्न-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नैकटश्-विश्वामित्र के पुत्र। नैकशि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नैगमेय-श्रनल वसु के पुत्र। नैद्रांगि-अत्रिक्तोरंग्न एक गोत्रकार। नेंध्रुव-कश्यवकुत्तोत्पन्न एक मंत्रकार । ये कश्यप के पौत्र तथा अवत्सर के पुत्र थे। नैश्रक्ति-करयप का पैतृक का नाम । नुष्मित-एक स्कद्रटा । दे० 'कपोतनेन्द्र'त' । नैल-एक ऋग्वेदी ध्रुति । नैपध-निषध देश के एक महाभारतकालीन राजा। ये भारतयुद्ध में कौरवों के पत्त में लड़ते हुये घटयुग्न के हाध से मारे गये। नेपादि-१. एकत्रव्य का नामांतर। यह एक व्याघ था घीर द्रोणाचार्य की मतिमा की गुरु बनाइर इसने धर्नुविद्या सोखो । दे० 'एकज्ञश्य' । २. नज्ञ के यंश के नव राजाओं में से एक। ये कोमला नामक नगरी में रहते थे। नेपिध-नड का पैतृक्त नाम । न्धिस्-एक स्कद्धा । दे० 'एकस्' । नोधस् गौतम-कतीवत के कुत में उत्पत्न एक चुकद्राया। न्ययोधं-उप्रसेन के पुत्र । कंस-पध के बाद चनराम ने इसे घपने इल-मृसत्त से मारा था। न्यूह्-रज्ञेच्छ वंश के छादि पुरुष। इनको खी का नाम सार्या-वती था। स्वष्त में भिष्छ ने इनको प्रजय की सूबना दां। इन्होंने एक दर नौका यनवाई छीर अपने परियार फे साथ उस पर जा पैठे। इनका भव विष्यु ने दूर किना 🕢 इत्रोंने परि पी गृदि के लिये घीर जार्यभाषा को श्वशब्द स्पर में परिगत परने का उपदेश दिया ।

पंच क्रम ब्रास्थायन-एव प्रसिद् ऋषि । इन्दोंने काम-शास्त्र के मुत्रों की स्वना की थी। पेचनृता-एक त्रथ्यम का नाम। इसने देवपि नारद से

मा विभाव के मंबंध के बाद-विवाद दिया था। पैनाजन-१.एक प्रजापनि । धासिकी नाम की इनकी एक कन्या भी तो बाचेनम दल की पानी हुई। २. संबाद नामक गापन का पुत्र। यह शंग का रूपधारण करके समुद्र के गर्भ में रहना था। गुरु सेदोपन के पुत्र का उद्धार करने के लिये कृष्ण प्रद समुद्र में गये, तब उन्होंने इसे भारकर इसकी इंडियों से घवना शैय बनाया जो पांचजरत रांख के नाम में प्रतित हुया। ६ कविल के शाप से बचे हुये सगर के चार पुत्रों में से एक का नाम । ४, संजय के पुत्र । इनके पुष्र का नाम मोमदन था। यशि पुराण में पञ्चयनुष षाठ है। गहीं-प्रदी 'श्यवन' नाम भी मिलता है। पैचलनी शर्यमदेव के पुत्र भरत की भावाँ । इनके पाँच एव थे-मुमति, सम्बद्धन्, सुदर्शन्, ष्रावरण् तथा धृद्यकेतु । पंचनंत्र-यस्ता का एक मसिद कहानी-पुस्तक। इसके रचिता लिल् शमां थे जिनका समय श्वी शताब्दी माना गया है। भागे चनकर इसका संजिप्त संस्करण 'िलोपरेश' के नाम से मसिद्ध हुआ। इसका भाषांतर

शने ह प्राप्य और पारचाम्य भाषायों में हुआ है। याधु-निक फारमी प्रेय 'धनवर-ई-दानिश' का व्याघार पजतंत्र धी है। भारतपर्यं में ये कहानियाँ घरपंत उपादेय सिद्ध हाई है।

पंचयत्तलग-मणांट के यनुसार हाला के पुत्र। देव

पंचन-त्याय की सामित्य परंपरा में हिर्देश शामक शिया ।

पंचमेर पाँच इंदियाँ, पाँच पाँच, दल हाथ तथा बाह-मुग्नाण एक भयंकर राजम । बानर वीर वालि की रमने के निये इसने बुद्ध किया और उसे निगल गया। न्दर्भाव द्ववेषि धीर बहरवर पादि हो भी निमन गया। र्यंत में पीरनद के इसरा पेट फाए फर इन सबको निगला ।

पेचलाग-विभारम् के पुत्रों में से व्यावप के पुत्र। इन्हों के पींग वन से सब आपी पार्वन्यादने क्यों में प्रकृत हुये। पैचयरो-पर यह यह नाम जिसमें पाँच मार्चीन बरगुर के राधि बनपानी सम ने अवना बाधन बनाया था। पैर्वात्य-१ तह जामुर्व के मधन नित्य थे। इनहीं साता

षा नाम परिणा था। सांग्य-एनंन के धन्याया हनों र्याप हा आसार मान्त्रे हैं (इन्होंने एड सदम वर्षी मर भागम यह शिला। जनदेव सामक जनक से इन्होंने नार्व देशा के मंदेश में नहीं किया था। सांग्य पर इतका संबर्ध । २. द्विमान्य मामक शिवायतार के

पंचलन-एव सार्थन मन् हे उद्या भैचानन शिव बर एवं वर्षेष । देव धीनवे । पंचाल-भड़ारव के पाँच पुत्रों का समान नाम । इन्हीं के कारण उस देश का नाम पंचाल पड़ा ।

पंचाल चंड-एक प्राचार्य का नाम । पांडु-पांडव वंश के शादि-पुरुष, महाराज शांतनु के पुत्र, तथा विचित्रवीयें के चेत्रज पुत्र। महिष न्यास के नियोग से इनका जन्म हुआ था। महाराज विचित्रवीर्य एय-रोग से पीदित होकर चुवाबन्या में मृत्यु को प्राप्त हुए थे श्रीर उनकी दोनों खियाँ खंविका तथा खंवालिका विधवा हो गई थीं। उस समय उनके कोई संतान भी न हुई थी। विचित्रवीयें की माता सत्यवती ने वंश चलाने के उद्देश से महाराज शांतनु की अथम पती गंगा से उत्पन हुए पुत्र भीष्म से शंविका तथा शंवालिका के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करने को कहा। भीष्म आजन्म प्राप्त-चारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने रवयं नियोग करने से अस्वीकार करके किसी योग्य बाहाण को बुलाकर गर्भाधान कराने का परामर्श दिया । सत्य-

वर्ता ने श्रपने प्रधम पुत्र व्यास का स्मरण किया श्रीर उनसे वंशवृद्धि के लिए संतान-उत्पत्ति के लिए कहा। च्यास ने कठिन तपस्या में लीन रहकर चपनी रूप-रेला को विवर्ण बना लिया था। इस कारण जब वे ग्रंविका के पास गये तो उसने शाँखें मूद लीं और उससे शंघ धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई। श्रंयालिका उनकी भयंकर रूप-रेंदा को देखकर पांडु वर्ण हो गई थी, उसने कालोतर

उसका नामकरण भी पांडु ही हुन्ना । सत्यवती एक सुंदर संनान की खिट चाहती थी, इसिलिए उसने यंत्रिका से फिर गर्भधारण करने के लिए कहा । किंतु वह न्यास से इतना भयभीत हो गई थी कि उनके छाने पर उसन प्रपनी एक दासी की सम्मुख कर दिया। फालांतर में

में एक पांदु पुत्र को जन्म दिया। पांदु होने के कारण

दासी ने चिदुर को जन्म दिया । व्यास के वीर्यन पुत्र होने के कारण धतराष्ट्र तथा पांडु के साथ विदुर का भी नाम लिया जाता है, तथा वे उनके माई कहे जाते हैं। वाल्या-वस्था में भीष्म ने इन तीनों का पालन-पोपण किया था। योग्य वय होने पर पांतु का विवाह कुंतिभोज की

कन्या कुंती के साथ हुया। भीष्म ने बाद को महत्रत्या माद्री से इनका विवाद करा दिया था। धृतराष्ट्र के धंपे होने के कारण राज-सिदासन पांतु को ही मिला। कुछ दिन राज्य संचालन करने के बाद पांतु दिग्विजय के लिए

नियत्ते श्रीर उन्होंने भूमंउन के समस्त राजायों की परास्त करके बहुत-सा धन एकन्न किया। धृतराष्ट्र ने एसी धन ने पाँच महायज्ञीं का शायीजन किया था। एक बार

नहाराज पांदु धपनी दोनों खियों को साथ जैकर वन में प्रान्देट के निए गये हुए थे। वर्त उन्होंने संभोगात

हिरन-दंपनि में हिरन को अपने तीर से धराशायी कर दिया । यह हिस्न बास्तव में किर्मिद्य ध्यपि थे । श्रपमा पूर्व-स्प भार कर सरने हुए डन्टोंने गृगप दिया था हि

जिस प्रशार संभोग के समय तुमी में एवं प्रथा किया है उसी प्रधार भीग-फ्रीड़ा के समय नियातिकत्वा में मुम्हारी भी मृषु दोगी। पोटु वह सुन्दु निया समा एकी हुए भी। भाषां प्रियों को साथ लेकर

नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांड ने स्वर्ग जाने की अपनी आकांचा की पूर्ति के लिए अपनी छियों से नियोग के लिए कहा। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की वताई हुई रीत्यान्सार धर्म, वायु तथा इंद्र का आवा-हन करके उनके नियोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन को जन्म दिया। मादी ने श्रश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए। यही पाँच पांडु के चेत्रज पुत्र श्रागे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार पुत्रों की उत्पत्ति के बाद वसंत ऋतु में एक दिन पांडु को कामवासना ने पीड़ित किया। मादी के मना करने पर भी उन्होंने उसके साथ वलपूर्वक संभोग किया। उसकी अर्ध-श्रवस्था में ही ऋषि किर्मिद्य के शाप के श्रनुसार उनकी मृत्यु हुई । कुंती उनके साथ सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने उन्हें समकाया कि मेरे साथ ही उनकी मृत्यु हुई, इसलिए मुक्ते ही उनके साथ सती होना चाहिएँ श्रीर उसने प्राग त्याग दिये। कहा जाता हैं कि पांडु तथा मादी का मृत शरीर हस्तिनापुर लाया गया था और धृतराष्ट्र की बाज्ञा से विदुर ने उनका श्रीतेम संस्कार किया था। पक्थ-अश्वनीकुमारों के कृपापात्र, एक वैदिक व्यक्ति। दाशराज्ञ युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के कहने से इंद्र ने भी इन पर कृपा की। पज्ञ-१. मिणवर तथा देवजनी के पुत्र। २. वायु पुराण के अनुसार अनु के पुत्र । दे० 'चन्नु'। पत्तगती-ऋग्वेदी श्रुतिप गर्णों का नाम । पञ्ज-श्रंगिरा तथा कॅचिवान का पैतृक नाम। पटधर-एक राज्ञस । इसको शूरतर राजा ने मारा पटवेन-एक वैदिक राजा जिस पर श्रश्विनीकुमारों की पटवासक-एक सर्प का नाम। यह धृतराष्ट्र के कुल का था श्रीर जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मानित हुआ था। पटुमत-विष्णु के श्रनुसार मेवस्वाती के पुत्र। भागवत में इनका नाम अटमान है। इन्होंने २४ वर्षों तक राज्य किया । पटुमित्र-विष्णु के श्रनुसार एक प्राचीन राजा। पटुश-रावण की सेना का एक राचस जिसे राम-रावण-युद्ध में पनस नामक वानर ने मारा था। प्णदि-१. एक बाह्यण जिन्हें दृत चनाकर दमयंती ने नल के पास भेजा था। २. मय की सभा के एक ऋषि। प्रणाव-चायु के धनुसार भजमान का पुत्र। पिए-१. यह नाम ऋग्वेद में कई स्थलों पर श्राया है। श्राचार्य सायण तथा यास्क के अनुसार इस शब्द का भूभे विश्वज है। वास्तव में इंद्र के विरुद्ध रहनेवालें किसी सुष या व्यक्ति विशेष के ऋर्थ में यह शब्द अयुक्त हुआ हैं। सरमा खाँर मिए नामक प्रसिद्ध संवाद में यह धाराय व्यक्त किया गया है कि पिए ने इंद की गाय १४

तपस्या करने लगे। एक वार ऋषियों के साथ उनकी

भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। किंतु ऋपियों ने उन्हें

यह समभाकर कि जिसके संतान नहीं होती वह स्वर्ग

श्रपहरण कर ली थी श्रीर इसे लौटा देने के लिए सरमा ने ढाट वताई थी। २. पातालवासी एक श्रमुर। पतंग-महर्षि मरीचि के एक प्रत्र। पतंग प्राजापत्य-प्रजापति के एक प्रत्र थे। पतंगी-प्राचेतस् दत्त प्रजापति तथा श्रसिकी की कन्या और तार्फ्य कश्यप की स्त्री। पर्तचलकाष्य-१ भुज्यु लाह्यायनी ने याज्ञवल्क्य द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मद्र देश में घुमते समय पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमें पाणिनि के सूत्रों का पत्त लेकर कात्यायन के सूत्रों की ब्रालोचना की। इनके महाकाव्य में पुष्यमित्रसमा, तथा चंद्रगृप्त सभा श्रीर यवनों के श्राक्रमण का उल्लेख है। इनका समय ई० पू० १४० माना गया है। इनकी कृतियों में महाभाष्य, सांख्य प्रवचन, योगसूत्र, छुंदोविचिति तथा वैद्यक का एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। २. कद्द्-पुत्र एक सर्प। ३. श्रीगराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ४. कौमुक पारा-शर्य के एक शिप्य । पतंजिल-मुनित्रय-पाणिनि, कात्यायन, पतंजिल में से एक महर्षि श्रोर न्याकरण शास्त्रकार । पहले ये विष्णुभक्त फिर देवी की उपासना की श्रीर कात्यायन को परास्त किया। इन्होंने कृष्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। इन्होंने ही महाभाष्य की रचना की । पतन-रावणपत्तीय एक राजस । पत्तलक-विष्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे॰ 'तलक'। पत्र-तालन के एक पुत्र। इनके दो पुत्र थे। पत्री-श्रीकृष्ण के सोलह सेवकों में से एक। पथिनसौभर-अयास्य श्रंगिरस् के शिष्य श्रौर वत्सनपात बाभव के गुरु। पथ्य-कवंध के शिष्य । पथ्यवत्-रौच्य मन्दंतर के एक सप्तर्पि । पथ्या मन्द्र की कन्या तथा श्रंगिरस की स्त्री। धृष्टि इनके पदाति-जनमेजय (परीचितपुत्र) के पुत्र। पदुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । इन्होंने घ्रपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी। पद्म-१. कद्-पुत्र एक मिसद् सर्प । यह वड़ा धार्मिक श्रीर वरुण की सभा का सदस्य था। २. ऐरावत का पुत्र, ऐलविल का वाहन। इसका रंग पीला या। नामां-तर मंद है। ३. मणिभद्र तथा पुरुयजनी के पुत्र। ४. श्रष्टकुली महानागों में से एक । ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं घौर हमेशा चितन में लीन रहते हैं। ४. एक मसिद वैप्एव भक्त । ६. एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त । नाभा जी ने चैतन्य की शिष्य-परंपरा में इनका उल्लेख किया है। पद्मगंधा-इंद्र की दासी। पूर्व जन्म में यह कोंची थी। इसके वच्चे गंगा में हुवकर जब मर गये तब इन्द्र की इच्छा से यह उनकी दासी हो गई। पद्मचित्र-कद्र-पुत्र एक सर्षे । पदाजा-जयंत की सी। इसके पिता का नाम वीद्धिसह था। दे० 'जयंत' । पद्मनाभ-१. एक बाह्यए । इन्हें दवाने के लिए एक रापस 🍻

प्रापा पर रिपा के प्राप्ते इत्ती रवा की खौर दर्नी भाग पर चार्यापे नामा सीर्व की स्थापना की । २.कड्-पुत्र एवं विद्यान् तथा जानी सर्प । ३. धृतराष्ट्र का एके पुता । सिंग्यर तथा देवजनी का एक पुता । १. इंग्रिज विराय सक्त । समानंदी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचा-रा । ने पैहारी जी के जिल्ला, नाभा जी के गुरु, जीर जनवाम की के सुर नाई थे। पदापुराता-तत्त्रादण प्रसम्में में से एक। इसकी समीक संख्ता ११००० तथा प्रजृति साविकी वर्षा गई है। यह मुगुरा र भागों में विभक्त हैं। ३. मृटि खंट, २. मृमि रांड, ३.इस्ते गंड, ४. पाताल गंड तथा ४. उत्तर गंड । ये पाँचों भाग प्रायम्बद्ध हैं। यह १२वीं सदी से पहिले ी रचना कर्ते माल्म होती है। पद्ममिन्न-रिण्ड के शतुवार एक राजा। पशायमां -मिलवर तथा देवतनी के एक पुत्र । पदातुरम-राज्ञा नल के संबंधि। पणाकर-विज्ञाः के राजा शारदानंद के छत्र । पणाल चंद्रहाम राजा के कनिष्ट पुत्र । पद्मावर्ता-१, विदर्भगत सत्वकेतु की बन्या खोर मधुरा के राजा उपलेन की की। पनि-पती में घादर्श प्रेम या, पर देवयोग से मोहबश हमें कुबर के गोभिल नामक दृत में गर्भ रह गया, जिससे फंस फी उत्पत्ति हुई । २.मिएधि नामक एक धनी बेरन की भी। ३. सत्यवत की कन्या तथा मुर्य फे प्रंशायतार जयदेव की सी 18. भक्तमाल के फनुमार रामानंद की शिष्य मंदली में एक प्रमुख शिष्या । पश्चिमी-विद्वार के राजा शारदार्नद की केन्या। उसमे रवंदार में 'लक्षण' को पतिरूप में वरण किया और प्रार्थानात्र झादि सजाक्षों में इसके लिये घोर बुद्ध हुवा । पनस-१. गम-मेना पा एक याना गीर । युद्ध में इसने पहुन नामर राज्य को मारा था। २. विभीषण का मंत्री । पन्नग-एक ऋगेदी धुतपि । पञ्चमारि-१. एक मर्गेर्सज । इन्होंने ४० वर्षी तक राज्ज रिया । २. बाकर्ना भरदाज के ज़ित्य । ३. बिक्ट कुलापस प्रभावकार । पयोद-विस्थानित्र कुनोत्पत्र एक गोत्रकार ऋषि । परंज्य-दिग्द के पनुसार विद्विति पुत्र का नामांतर। भागपत में पुरंत्रय नाम मिलता है। पर्तप-रामस मनु ये दन पुत्रों में से एहं। पर-1. विद्यासित के एक प्रत्न । २. वायु के प्रानुसार मनर के द्वार है, नत्य के द्वार पारमान-संगिधकुनीत्वर एक व्यप्ति। परपद्म बाद्य वे अनुसार अनु के पुत्र । नामांतर परमेपु, पराष, परमेष पादि कि को है। परमार्टम-एर मनिद् संध । इसके स्वधिना प्रसिद्ध वैताय बाषाये पीत्र जी थे, जिनकी भागान दीना सर्वेश्वेष्ठ मानी एको है। परमानद्रना, सञ्जात के क्षिणों में से एक भए पवि । इन्टोंने 'परमार्नेड् मागा' दिया है किन्तु यह मात्राप्य

ई। इत्या परिता मित के सब्धे मनीमात से परिएवं

ी। २. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भन्न । ये विष्यात भक्तनाहा जो के शिष्य थे। ये एक प्रसिद्ध सित्योगी थे। ३. 'शौनी' नामक स्थान के निवासी एक प्रसिद्ध वैश्वव भक्त । इन्होंने शपना भवन हरिभक्तों को दे दिया था। परमेप्टिन्-१. बता के शिष्य, एक सुक्तद्रप्टा। इनके शिष्य का नाम सनग था। मतांतर से ये प्रजापित के शिष्य थे। २. भागवत के अनुसार देवचुमन, तथा विष्य के बनुसार इंद्रयुरन और धेनुमती के पुत्र । इनकी यी का नाम मुवर्चला और पुत्र का प्रतीत् या। २. भविष्य के अनुसार शारमपूजक के पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षों तक राज्य किया । ४. अजमीट और नीली के पुत्र । परम्पु-नत्स्य के धनुसार धन् के पुत्र । दे० 'परपेए'। परवीराच-खर नामक राचस का एक मंत्री। परशु–६. टत्तन मनु के पुत्र । २.एक राज्ञस । यह शाकल्य को छाने याया था, पर विष्णु की कृपा से मुक्त हुथा। परश्चि-उत्तम मनु के पुत्र। परशुवादु-शिव मभादन का नामांतर। इन्हें काशीधाम में भूंटिराज गणेश ने अपने हाथ से परस्य प्रदान किया था। इसी से इनका यह नाम पड़ा। परशुराम-१. जमदिग्न के पाँचर्य पुत्र का नाम । सक्षर से इन्होंने श्रमोध 'परशु' प्राप्त किया था, अतप्व इन्हें परश्रसम कहते हैं। इनकी माता की चित्त-चंचलता के कारण इनके पिता ने अपने सब पुत्रों से माता का पप करने को कहा। किसी ने भी उनकी प्राज्ञा का पालन न किया। इससे पिता ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। श्रंत में परश्राम ने पिता की थाज्ञा से माता का लिए काट टाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर माँगने की कहा। इन्होंने ४ यरदान माँगे--(१) साता जीवित हों, '२) भाई मचेत हों, (३) में दीवंडीयी होऊं और (३) में युद्ध में अपराजेय होर्जे । पिता ने कहा 'तथास्तु' । धेहप-राज कार्तिर्वायं ने इनके पिता का वध कर डाला। उसी श्रपराध् में इन्होंने २१ बार पृथ्वी को चत्रिय-विदीन किया घीर राज्य बाह्मणीं को दे दिया । रामावतार में जनक के वहाँ धतुप हटने पर ये जनक के वहाँ प्राये। राम ने इनका दिया हुया धनुष चदा दिया तब ये समम गरे हि विष्णु का श्रवतार हो गया। श्रतपुत्र ये जंगल को चन्ने गये । इन्हें विष्णु का धवनार माना जाता है । २. ५३ प्रसिद्ध भरत फवि तथा चैष्णव रात प्रचारक। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णाय भरत तथा नामाजी के यजमान । परस्यरायश्चि-श्वंगिराकुनोलन एक व्रत्यपि । पराज्ञ-दे० 'परपज्ञ' । परातंस-भविष्य के अनुसार प्रतंस के पुत्र । परानंद-शहा गी से नन्द्रमुत मनन्द्र के पुत्र । यह मण्य के राजा थे। इन्होंने इस वर्षी तक राज्य किया था। इनके पुत्र का नाम समरनंद था। परायण्-स्यास की साम शिष्य परंपरा में वीधुम पारा-रापं के जिल्ला।

परावसु-१. एक गंववं । २. रेम्य ग्रापि के पुत्र तथा विरण

मिल के पीत्र । इन्होंने हरिए। समक्त कर खबने बाप की

गार वाला था। मृह्युमा है यह में इनके वंतु अविस्

नें इन्हें व्रत करने का उपदेश देते हुए कहा था—'तुम ब्रह्महत्या के दोपी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा। यह मानकर ये व्रत करने लगे। इधर इनको राजा के यहाँ प्रसहत्या का दोपी ठहराकर उसने वृहसुम्न राजा का यज्ञ पूरा किया। यवकीत ने इनकी स्त्री के साथ बलात्कार किया। परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि चत्रिय खब भी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने पुनः पृथ्वी को चित्रयों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ परावृत-पद्म तथा विष्णु के अनुसार रुकमकवच के पुत्र। परिकृट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न पुक गोत्रकार। परिकृप्ट-हिरण्यनाम के शिप्य। परिचित-एक राजा। इनके ऐरवर्य का वदा वर्णन मिलता है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है। यह परीचित से भिन्न हैं। परिघ-मत्स्य तथा वायु के अनुसार रुक्मकवच के पुत्र। परिप्लव-विष्णु के अनुसार सुखीवल और भागवत के भन्सार सुलीनल के पुत्र। परिमंडल-दे॰ 'उपरिमंडल'। परिमति-भन्यदेवों में से एक । परिमल-प्रद्योत के पुत्र। प्रद्योत मथुरा से धुंधुकार नामक राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिमेल एक लाख सेना के अधिपति थे। इन्होंने पृथ्वीराज और जयचंद में वैर उत्पन्न कर दिया था। परिमला-इंद्रप्रस्थ के प्रद्योत नामक राजा की कन्या । यह दु:शला के ग्रंश से उत्पत्त हुई थी। स्त्रयंवर के द्वारा इसका विवाह कच्छप राज के पुत्र कमलापित से हुऋा था। परिवह-गरुड़ के पुत्र। परिष्णाव-दे॰ 'परिष्लव'। परिस्वंग-मरीचि भिष तथा ऊर्णा के एक पुत्र। परिहर-श्रथंबेवेद परायण एक वौद्ध-द्रोही राजा। चित्र-फूट के पास कालिजर नासक नगर में ये रहते थे। परीचित-सर्जुन के पौत्र तथा श्रभिमन्यु के पुत्र। इनकी माता का नाम उत्तरा था। महाभारत के वाद यही चक-पर्ती सम्राट् हुए। किल इन्हीं के समय से पृथ्वी पर थाया । इनकी मृत्यु शंगी ऋषि के शाप के कारण तत्तक के काटने से हुई। पर्प-खर राच्स का एक मंत्री। परोच-भागवत के अनुसार अनुराज के कनिष्ठ पुत्र। पजन्य-१.वृद्धि के वैदिक देवता। इनकी स्तुति में भएग्वेद में तीन मंत्र हैं। यह नाम प्रायः वात के साथ आता है। वायु और वर्षा के अनवस्त संबंध के कारण ही ऐसा हुन्ना है। शागे चलकर पर्जन्य वर्षा थीर मेघों के रहक के रूप में माने गये हैं। इनको श्यम, बशा, पिता, पृथ्वी माना तथा पर्जन्य पिता धादि नामां से धाभिद्धित किया गया है। इन्द्र और इनका साम्य है । २.एक छादित्य जो फाल्गुन सास के सूर्य हैं । ६नके साथ ऋनु नामक यत्त्, वचरा नामक रावस, भरद्वाज भाषे, विरवा नाम की श्रप्सरा, सेनजित नाम

के गन्धर्व तथा ऐरावत नाम के नाग घादि का सहयोग है। ३. रैवत मन्वंतर में सप्तर्पियों में से एक। ४. एक देवगंघर्व जिनकी उत्पत्ति करयप तथा उनकी मुनि नाम की भायों से हुई थी। पर्गा-दे० 'एकपाटला'। पर्गाजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र। पर्णय-एक वैदिक व्यक्ति । इन्द्र ने इनका वध किया था । पर्गाव-यत्रि कुलोत्पन एक गोत्रकार । पर्णागारि-वशिष्ट कुलोत्पन्न एक गोन्नकार । पर्णिनी-एक अप्सरा। पर्शिन्-ज्यास की यज्ञःशिष्य परंपरा में याज्ञवल्क्य एक शिप्य । पर्यपित-प्रेत योनि को प्राप्त होने पर पृथु नामक बाहाए ने इनका उद्धार किया। पर्वेगा-रावणपत्तीय एक राचस । पर्वत-१. एक प्राचीन ऋषि । अद्भुत रामायण के अनु-सार इन्हीं के शाप से लक्सी नारायण को त्रेता में मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ा। २. करयप के एक मानस पुत्र ।जनमेजय के नागयज्ञ में एक सभासद । शरशेरया में पड़े भीष्म के पास ये गये थे। नारद को वानरमुखी होने का शाप इन्होंने ही दिया। पवंत कारव-एक स्कद्रप्टा। नारद के साथ इनका कई वार उल्लेख हुआ है। पवताय-वालधि ऋषि के पुत्र मेधावी का नामांतर। पवतेश्वर-विध्य देश के राजा। पशु -सायण के अनुसार पर्शु के पुत्र तिरिदिर थे। परंतु श्चन्यत्र तिरिंदिर को पारशब्य कहा गया है। पृथु पर्शु ने सुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पर्श का उल्लेख किया है। पशुमानवी-सायण के अनुसार एक सृगी जिसने एक साथ २० वच्चे दिये। कात्यायन ने स्री वाचक पर्शु का उल्लेख किया है। पलांड-एक यजुर्वेदी श्रुतर्पि । पिलग-हिरचय केशी शाखा के पितृ तर्पण में इनका उल्लेख हुया है। पवन-१. दे० 'वायु'। २. उत्तम मनु के एक पुत्र। पवमान-१. श्रप्ति तथा स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का नाम ह्य्यवाह था। यह गृहस्थों के पूज्य हैं। २ राजा विजितारव के एक पुत्र। यह पूर्व जन्म में शिप्ति थे जो वसिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. मेधातिथि के एक पुत्र । पवित्र-१. एक बाह्यए । इनकी की का नाम बहुना था । २. भीत्य मन्वंतर में देवगर्लों का नाम । २.इन्द्रसावणि मन्वंतर में देवगए। पवित्र छाँगिरस्-एक स्कद्रप्टा। पावत्र प्राण-एक वरणपे। पशु-सविता नाम के झाटवें प्राहित्य और उनकी प्रहिन नाम की सी से उत्पन्न पुत्र । पांचजनी-श्रासिकी का नामांतर । पांचाल-पांचाल देश के राजा के अर्थ में इस शब्द फा

प्रतेम हवा है। दुन्य और शोद राजावों के लिये यह क्रान्य विकेश रूप में बाना है। पीनार्ला-तजा दुवद की पुत्र । दे॰ 'झौपदी' । पीनात्य-शारुमि नाम ये एक ग्रापि का नाम । पश्चि-एट ऋषि जिन्होंने मोम यह में तीन घंगुलि प्रमाण दी गेर्द। रचने भी मधा घनाई। पाँछ-परा के पुत्र । सरम्पती नामक कन्या से इनकी मोल्ड पुत्र हुने थे। दे० 'पाटर'। पांटर-सर्प वहा में भसा होनेवाले ऐरावन कुलोखब एक मर्। पांत्राचि-भृष कुनोत्पन्न एक गोत्रकार । पश्चिम-इपिट देश के एक राजा। इनके चित्रांगदा नाम की गन्ता थी। भारत मुद्द में ये पांटवों के पर में थे। श्रहण्यामा ने इनका यथ किया। पाक - एक लामुन, जिसे छूंद्र ने मारकर 'पाकशासन' की उपाधि पाई थी। पाचि-मन्स्य के घनुसार नहुष के पुत्र। पाटल-राम-सेना का एक बानर। पाठक-करवप थीर 'प्रार्थवती के नृतीय पुत्र । यह एक गोत्रकार थे। इनके सरस्वती नामक की से ६६ पुत्र हुए-ज्यप, मारदाज, विश्वामित्र, गांतम, जमद्क्रि, यसिष्ट, वन्स, गीतम, पराशर, गर्ग, श्रात्रि, शृतु, श्रंगिरा, श्रेमी, बारवायन संघा याज्ञ्वस्त्रय । पाटक-पासु के प्रतुसार व्यास की साम शिव्य परंपरा में दिरगपनाम के शिला। ब्रह्मांट के शनुसार इनका नाम सहित था। पर्गिगुक- वंगिराकुनोत्पन्न एक ऋषि । पांकिन -१. एक यापि। २. फरवप तथा कह के एक पाताल हेतु-१. जालंघर की सेना का एक राजस । २. थेव 'गरनुप्यन'। पार्य-तृपन् का धेतृक नाम । पादप-यसिष्ट कुतीत्पन्न एक गीत्रशार। पाद्यायन-दे॰ 'पानपाधन'। पारनाशन-इमन नामक शिवावतार के शिवा पान् यंगिम सुन्तेत्यन एक ऋषि। पार्तुमारक्षात∹सक्षा दिवेदास के घात्रित एक सुकद्रष्टा । पार-१. प्रत्येर घथमा प्रभूषेण के गुद्र । इनके पुत्र नीव गाम में इतिद हैं। २. बिष्ट, भण्य तथा बायु के मत में समर के पुत्र। है, खंग के पुत्र। पारय-इतिस्थित वृजीत्पस गर राजा या राज्य जीतनेयाली में से एइ। पारहानी देवसम की पत्था मुखा विदुर की सी। पारम्बर एक धान्तवं । इन्होंने पारम्बर गृहासूत्र नथा माति हो रणना ही थी। यहनीं है सन से फान्यायन बीर वे एक हो है। पारावतम्य सविद्धे कृतुमः रमानेतु या प्रवः। पारासर् 1, स्थान के दिना सभा सन्दानी के स्वासी। इन्होंने मीतर हो कनत से मंगानट पर विवाद करते संभीग

दिया, जिससे महासामा है क्लीकता हवास उपसा हुए।

प्रसिद्ध पाराशर रमृति के रचियता यही माने जाते हैं। २. एक ऋषि। इन्होंने शुक्त यजुर्वेद की १६० रखोकों से सुक पाराशरी शिद्धा प्राप्त की थी। दे॰ 'पराशर'। पाराशरी कोंडिनी पुत्र-गार्गी-पुत्र के शिप्य। पाराशरी पुत्र-कात्यायनी पुत्र के शिष्य थे। इनके पुत्र भारहाजी शादि थे। पाराशये-१. भारद्वाज तथा जात्कर्ण्य के शिष्य। युधिष्ठिर की सभा के एक ऋषि । पारिजात-१. नारट के साथ मय की सभा में जानेवाला एक ऋषि। २. वहां ड पुलह तथा श्वेता के पुत्र। पारिभद्र-प्रियवत पुत्र यज्ञवाहु के सात पुत्रों में से पाँचये। पारियात्र-१. भागवत के श्रानुसार श्रनीए के, वायु के श्रनुसार श्रहीनगु के, विष्णु के श्रनुसार रुख के तथा भविष्य के श्रनुसार कुरु के पुत्र । इन्होंने दस हज़ार वर्षों तक राज्य किया । २. सर्प यज्ञ सं दुग्ध होनेवाला ऐरावत कुलोलाम एक यहा। पारुवत-१. मायणाचार्य के श्रनुसार परवत् के निवासियों को पारावत कहते हैं। २. सर्प यज्ञ में दम्ध होनेवाला ऐरावत कुलोत्पन्न एक सर्प । ३. स्वारोचिप मन्वंतर में देवगण् । पार्थ-दे॰ 'यर्जुन'। पार्थव-दे॰ 'श्रभ्यावर्तिन्'। पार्थिव-धंगिरा कुनोत्पन्न गोत्रकार गण्। पाशुश्रवस्- धतराष्ट्र का पेतृक नाम । पार्वती-हिमालय तथा मैना की कन्या। नारद के कहने से हिमालय ने इनका विवाह शिव से कर दिया था। पार्वती ने इसके पूर्व भ्रापनी घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया था। पार्वतीय-दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर। पाटर्भ रोलन-एक प्राचार्य ! पार्टिग्-चेक्तिन् राजा के सार्राध । पालंकायन-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाटभेद पादः पायन है। पालक-प्रयोग के पुत्र। पालिशय-वसिष्ट कुनोत्पन्न एक गोत्रकार अधि । पाचक-१. विजितास्य के पुत्र । इन्होंने चिसिष्ट के शाप में मनुष्य योनि में जन्म लिया। २. एक सुक्तद्रष्टा। श्रप्ति श्रीर स्वाहा के पुत्र । पानकाज्ञ-राम-सेना का एक बातर। पात्रन-१. सिब्धिदा नामक सी से कृष्ण के एक पुत्र । रे. र्दार्घतपा ऋषि के कनिष्ट पुत्र। पारिन् धनगष्ट्र के एक पुत्र । पिंग-घंगिरा कुनोत्पन्न एक गोत्रकार । पिगल-१.एक श्राचार्य,जिन्होंने वेदांग छंदशास की रचना ष्टी । छुँदशारा में जीतिक और वैदिक दोनों प्रकार पु छुँद हैं । विगुल को कुछ न्त्रोग पाणिति का छोटा साद मानते हैं। लिनु छुँदशास में मारुत का वर्णन है जिसका विकास पाणिनि काल के कई शताब्दियों के याद हुआ। २. एक प्राचारदीन बालाण जो पुरुकुरस नामक नगर मे

गरमा था। ३. एक राधमा ४. कद्रपुत्र एक सर्प । १

विगलक-पुरुयजन भगुकलोत्पन्न एक ऋपि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे। ६. सूर्य के श्रमुचर तथा लेखक। ७. एकादश रुद्धों में से एक । पिंगलक-एक यत्त । पिंगला-१. श्रवंति नगरी की एक वेश्या। एक ब्राह्मण इस पर श्रासक्त था। ऋपभयोग्य की सेवा के प्रसाद से यह चंद्रानंद नामक राजा की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई श्रीर कीर्तिमालिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका विवाह मदायु से हुआ । दे॰ 'मदायु'। २. मिथिला नगरी की एक वेश्या। राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने प्रार्थना की किंतु एकपलीवती होने के कारण राम ने इसे अस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म में यही कुञ्जा हुई। पिंगलान-शिव के रुद्रगणों में से एक। पिगा-दे॰ 'ऐतरेय'। पिंगाच-१.एक शवर । ऋत्यंत परोपकारी होने के कारण निऋर्ति लोक के अधिपति हुये। २. मणिभद्र तथा पुरायजनी के पुत्र। पिजक-करयप तथा कद्र का एक पुत्र। पिडसेक्त्-सर्पयज्ञ में देग्ध होनेवाला तत्त्रक कुल का पिंडारक-१. द्रौपदी-स्वंयवर में धानेवाला एक यादव। २. कश्यप तथा कर्द्र का एक पुत्र। ३. वसुदेव के एक पिघलायन जी-नव योगीश्वरों में एक का नाम। पिजवन-निरुक्त के श्रनुसार ये सुदास के पिता थे । सुदास का पैतृक नाम पैजवन प्रसिद्ध है। पिठर-वरुण सभा का एक राज्ञस। पिठरक-कश्यप तथा कद्रुका एक पुत्र। पिठीनस-इन्होंने इंद्र को रेजि नाम की छी दी थी। पितामह-एक स्मृतिकार । पितृ−दत्त-क्रन्या स्वधा के पति । पितृवती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात पुत्र हुये थे घौर नित्य ऐक सेर सुवर्ण मिलने लगा था। पितृवर्तिन्-कुरुत्तेत्र के कौशिक नामक बाएएए के सात पुत्रों में से कनिष्ठ। पितृवधेन-भविष्य के ब्रनुसार श्राद्धदेव के पुत्र। पिनाक-शिव का धनुप, जो दधीचि की हट्टियों से बना था श्रीर जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा पिनाकिन्-एकादश रुद्दों में से एक । पिनाक नामक धनुप धारण करने के कारण यह नाम पड़ा। पिप्पल-१. मित्र नामक छादित्य तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र । २.एक राचस जो धागस्त मुनि का द्वादश वर्ष न्यापी यज्ञ चलाता था। उसमें यह वाह्यणों को खाता था। ३.

एक माराण । यह बढ़े श्रमिमानी थे । सुकर्मा ने इनका

पिप्पलायन-ऋपभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में

पिपु-एक वैदिक व्यक्ति । इनको दास स्रोर प्रमुर कहा

गर्वे चूर्ण किया।

पिष्पल्य-एक गोत्रकार ।

से एक। ये वड़े भगवत् भक्त थे।

गया है। इनके कई किले थे। इंद्र ने इनको परास्त किया था। पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे। २. मणिवर तथा देव-जनी के पुत्र । ३. सर्पयज्ञ में दग्ध होनेवाला धतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प । पिशाच-राचसों से कुछ नीची योनि चौर उसके व्यक्ति। पुलह ने इनकी उत्पत्ति की। रुद्र इनके श्रिधपित थे। ऋग्वेद में इनको विशाचि कहा गया है। पिशुन-कौशिक ऋपि के सात पुत्रों में से एक। पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था। पीडापर-कश्यप तथा खशा के पुत्र। पीवर-तामस मन्वंतर में सप्तिपयों में से एक। पीवटी-अग्निष्वन्ति पितरों की कन्या तथा व्यास पुत्र शुक की स्त्री । पीपा-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिचावृत्ति द्वारा ही जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख संत । ये कवीरपंथी थे। संतवानी संबह में इनके पद संकलित हैं। पुंजिकस्थला-एक अप्सरा । यही शाप के कारण श्रंजना होकर मकट हुई । पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वैशाख में सूर्य के सामने श्राती है । पुंड-१. विल के सौ पुत्रों में से एक। २. वसुदेव के सुतनु नामक स्त्री से ज्येष्ठ पुत्र। ३.व्यास की युजु: शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड के श्रनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य । पुंडरिका-एक श्रप्सरा। यह करयप तथा मुनि की कन्या थी। पुंडरिकाच –दे० 'पुंडरीक' । पुंडरीक - १. राजा नम के पुत्र। इन्हीं को पुंडरिकार भी कहते हैं। इनके पुत्र चेमधन्या थे। भविप्यें के अनुसार ये नाभ के पुत्र थे। इन्होंने १०,००० वर्षों तक राज्य किया ।२.पातालवासी एक सर्प । ३.यम की सभा के एक सभासद। ४. नागपुर के नाग राजा। ४. श्रंबरीप के मित्र । ये पहले अधार्मिक थे । फिर जब इन्हें सुबुद्धि हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की श्रीर इन्हें मोज-लाभ हुआ। ६. एक बाह्यणू। इन्होंने नारद से वाद-विवाद किया था। ७. विदभे नगर के मालव नामक बाह्यण के भांजे। ये इतने यदे विष्णु भक्त थे कि विष्णु भगवान ने प्रत्यच रूप से इनके घर में एक महीने तक निवास किया था । पंडरीकान्त-श्री सप्रदाय के प्रयंतकों में से एक मुख्य वैष्णव। नाभादास जी ने इन्हें यामुनाचार्य सादि की पंक्तियों में रक्खा है। पुरुय-१.दीर्घतपस् श्रीर महेंद्रा के पुत्र । पावन नामक इनके एक मूर्ख भाई था। माता-पिता की मृत्यु के धनंतर पावन को इन्होंने ज्ञान की शिषा दी जिससे वह शोक-मुक्त हुए । २. मत्स्य के घनुसार पुरुषपावन के पुत्र थे । पुण्यजन-एक राचस । इसने क्कृतिन्रेवतक की पनु-पस्थिति में हारका पर श्रिथकार कर निया था। प्रयागवासी एक दुरिष्ट् वैष्ण्य ।

पुण्यजनी-सिंग्स्य की की।
पुण्यजनी-सिंग्स्य के कहित्यों गणा।
पुण्यजन-मृत्य के कहित्यों गणा।
पुण्यवन-मृत्य के कहित्यार हुएस के पुत्र। नामांतर
पुण्यक्षील-गोदादगी तह निवासी एक बाल्य ।
पुज्रक-यानु के पनुलार कुछ के पुत्र। नामांतर गतन है।
पुज्रक-यानु के पनुलार कुछ के पुत्र। नामांतर गतन है।
पुज्रक-पानु के पनुलार कुछ के पुत्र। नामांतर गतन है।

पुनर्न-ज्य साधारं का नाम । पुनस्य संभाभाग-सस्य के शतुमार वर्त्तमित के प्रत्र । पुनर्यम्-साम ी की नवा दश की बन्दा । एक नव्य । पुनर्यम् श्राप्रेय-इन्सेने ही सर्वप्रथम एथ्वी पर बायुर्वेद

की परेषम का शारंभ किया।

पुरंजन-पांचात देश के एक बंदे प्रतापी राजा । भागवत में इनकी कथा बोट विस्तार से मिलती है । वह रूपक के रूप में परिताह ।

पुरं तय-१. विद्विधि के पुत्र। नामांतर इंद्रवाह तथा कुरुत्थ। २. मृं त्रव के पुत्र। सन्त्य पुराण के श्रनुसार हनका नामांतर वीर था। ३. मत्त्य के श्रनुसार मेथावी के पुत्र। २० 'रुपं तय'।

पुरंदर-धीन्यत सन्यंतर के इंद्र | इन्होंने पास्तु शास पर ्यह क्रीर की रचना की थी । दे॰ 'इंद्र' |

पुर-एक राज्य का नाम । पुरद्रह्न-दे० 'तुरंदर' ।

पुराशा~४.हिंदुत्रों के प्राचीन धर्मप्र्यों का नाम । संरया में ये १ महिं। भागवत, हरियंश, त्रम थादि श्रति प्रसिद्ध हैं। मार्गाय इतिहास को समझने के लिये इनका अध्ययन शार्यंत प्रावस्थक है। इतमें विभिन्न रूप, सृष्टि-तस्व,प्रव-तारों की एथा तथा दार्शनिक तत्त्वों का समावेश है। रपोल-बन्दित याते प्रथिक हैं, यशपि । ऐतिहासिक तथ्य भी हैं । श्वमासिह के अनुसार पुराणों में ६ श्रंग मुख्य होने पारिये-1. मुख्तित्व, २. प्रलय, ३. देतवाद्यों की वंशा-गरी, ४. मनुमी या राज्य जाल, १ मुर्गे तथा चंद्र पंश । १ = पुरारों की तीन जुनियाँ हैं। बिच्लु, नारदीय, गरद, पद्म पगढ, पीर भागवत में साचिक, बाहर, मलांद, मार्च ली, मार्कराज्य मित्रय शीर वामन में राज-विरु पीर मण्य, पूर्म, लिंग, शिय, म्कंद, नवा प्रक्षि में सामित्र तृति है। हिंतु गर वर्गादरण वैज्ञानिक नहीं है। इन्हें ऋताया १२ टपपुराग है। १. सनत कुमार २, नामित, ३, नारदीय, ४, दिव, ४, दुर्वासा, ६, रवितः ७. भागत, द, योशंस, १. यरत, ६०. कालिका, 11. मांब, 12. नेर्री, 12. मीर, 18. प्राप्तर, 14. यादि'न, १९. सहिरार, १७. मागात सीर् १८. वासिक । २. एक धारिया नाम । ३. तुनिय कुनौरपत प्र में परास्त्र । सामांतर प्रता है।

पुर्मान-देश 'दुरेश्य' । पुर्मेश्मेन-सम्पर्के प्रमुखार संहारक के गुळ । पुर्मिण्य-विभागः समग्र साहित्य सना किया से - क्यार पंतरित स्रोति का साम । पुरुं ह - करयप तथा दनु के पुत्र।

पुरु-१, ययाति के एक पुत्र। इन्होंने स्वपने पिता को स्वपना सीयन दान दिया था। दे० 'गयाति'। २. मय सभा का एक पत्रिया। ३. वसुदेव के एक पुत्र।

पुरुकुत्स-१. एक प्रसिद्ध राजा । दौर्गह इनका विशेषण हैं । शतः ये दुर्गह के पुत्र हैं । २. भागवत श्रादि पुराणों के श्रनुसार ये मांधाता तथा विदुसती के पुत्र धे ।

पुत्रकुत्सकाप्य-यह प्रारम्भ में एत्रिय थे पर तप के प्रभाव से बातारा हो गये थे ।

पुरुकुत्सानी-पुरकृत्सु की सी।

पुरुर्वा-मुधके पुत्र तथा चन्द्रमा के पात्र, एक परम प्रतापी प्राचीन राजा। उर्वशी ने जब पृथ्वी पर एवतार लिया था तो कुछ शर्तों के साथ इन्हें पतिरूप में वृरण किया था। ६९वर्ष के बाद इनके यहाँ से वह चली गई। उर्वशी के पुरुर्वा से सात संतानें हुईं जिन्हें लेकर यह केवल एक रात के लिए फिर पुरुर्वा के पास प्राई थी। पुरुर्वा की राजधानी वर्तमान प्रयाग में थी। गंगा तट पर प्रतिष्ठित होने के कारण इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। दे॰ 'उर्वशी' खोर 'द्वय'।

पुरुज-भागवत के खनसार सुशांति के पुत्र । खन्यत्र इनको ु पुरुजानु खथवा पुरुजाति कहा गया है ।

पुरुजित-१. भागवत के श्रनुसार श्रज नामक जनक राजा के पुत्र। इनके पुत्र छरिष्टनेमि थे। २. रुचक राजा के पुत्र। २. श्रीकृष्ण तथा जांववंती के एक पुत्र। ४. राजा कुंतिभोज के पुत्र तथा कुंती के भाई। भारत युद्ध में पांडवों के पुत्र से लड़ते हुथे ये द्रोणाचार्य के हाथ से मारे

पुरुद्म-एक वंदिक व्यक्ति !

पुरुद्वन्-मत्स्य के श्रनुसार पुरुवस तथा वायु के श्रनुसार महापुरुष के प्रत्र।

पुरुद्गस्–त्रायु के धनुसार पुरुद्गत के पुत्र । पुरुमिह्लू थांगिरस-एक सुक्तद्रष्टा ।

पुरुमित्र-१. एक वैदिक व्यक्ति । कमय् इनकी कऱ्या थी। २. ध्तनष्ट्र के पुत्र । ३. एक एत्रिय । भारत युद्ध में ये कौरयों के यश में थे।

पुरुमीड-इस्ति श्रथवा ननांतर से हस्तिनर के तीन पुत्रों में से फनिष्ट ।

पुरुमेध आंगिर्स-एक सृतद्धा ।

पुरुयंत्र-एक वैदिक ध्यक्ति। इन्होंने मरहाल को दान दिया था।

पुरुवस-मन्त्र के घनुसार मध्यु के पुत्र । नामोतर 'कुरु-वर्ग' अथवा 'कुरवस्म' है ।

पुरुपंति-एक वैदिक स्यक्ति । शरिवनीकुमारी ने इन पर एया की थी।

पुरुप-१, चाषुप मतु के पुत्र । २, एक मस्तगण । पुरुषा-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख वैज्ञाव भक्त । इनरे गुरु प्रसिद्ध पहारीजी थे ।

पुरुवारुक-एक शास्त्रा के प्रवर्तक । दे० 'पाणिनि' । पुरुवात्त्रसपुर, सुवति-पुरुवात्तमपुरी नामक नगरी के मंतिक राजा। यह जगनायपुरी का ही पर्याय है। जगनाथ के ये परम भक्त थे। पुरुहोत्र-भागवत के अनुसार अनु के पुत्र। इनके पुत्र अंशु थे। भविष्य के अनुसार ये कुरुवत्स के पुत्र थे। नामांतर पुरुवस है।

पुरुह्वर-धर्म सावर्षि मनु के पुत्र। पुरोचन-एक म्लेच्छ । दुर्योधन का मित्र तथा मंत्री। इसी ने पांदवों के नाश के लिये वारणावत में लाचागृह का निर्माण किया था। इसके रथ में गधे जुते थे। श्राग

लगने पर लाचागृह में यह स्वयं जल गया।
पुरोजव-१. मेघातिथि के सात पुत्रों में से प्रथम। २.
प्राण नामक वसु तथा उर्जस्वती के कनिष्ठ पुत्र। ३.

्ष्रनिल नामक वसु के पुत्र । पुरोहव–धर्म सावर्षि मन से पुत्र ।

पुलक-१. मृग रूप से एक राज्य। उन्न तप से शिव को मसज्ञ कर इसने अपने शरीर में अद्भुत सुंगिंव न्राप्त की। इससे सारी देव स्त्रियाँ इस पर मोहित हो गईं ज्रौर यह अखिल विश्व को न्रास देने लगा। देवों से मार्थित शिव ने इससे असुर शरीर छोड़ने को कहा। इसने स्वीकार किया पर प्रार्थना की कि उसके शरीर की सुगंधि न जाये। २. मत्स्य के अनुसार शुनक का नामांतर।

पुलस्त्य-१.एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानसपुत्र, दत्त के जामातृ तथा शंकर के साढ़ू थे। कर्दम प्रजापित की पुत्री हर्विसुवा इनकी पत्नी थी जिससे इनको अगस्त्य और विश्रवा नामक दो युत्र उत्पन्न हुये। यही विश्रवा रावण के पिता थे। महाभारत के अनुसार तृण्विंदु राजा की कन्या गो से पुलस्त्य का विवाह हुआ था। २. सप्तर्पियों में से एक। मतान्तर से तह्या के मानस पुत्र। इनके पुत्र विश्रवा थे जिन्होंने कुवेर और रावण को जन्म दिया। इनके भाई पुलह हैं।

पुलह-१. ब्रह्मा के मानस-पुत्र तथा एक प्रजापित । इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से हुई । यह दत्त के जामाता श्रीर शिव के साद थें । दत्त कन्या त्तमा इनकी स्त्री थीं । इससे ईन्हें कर्षम, उर्वरीवान्, सिहप्ण तथा कनकपीठ ये चार पुत्र तथा पीवरी नामक कन्या उत्पन्न हुई । कर्षम का विवाह श्रात्रेयी श्रुति के साथ हुश्रा था, जिससे उनको शंखपद नामक पुत्र श्रीर काम्या नाम की कन्या हुई । काम्या का विवाह प्रियमत के साथ हुश्रा था । २. एक दूसरी कथा के श्रनुसार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा के सभी मानस पुत्रों की मृत्यु के वाद उन्होंने एक यज्ञ किया । उस यज्ञ के फलस्वरूप संध्या से कर्षम की उत्पत्ति हुई । पुलह ने श्रास्य ह्वात्य को गोद लिया था, जिससे इनके सव पंत्रज श्रगस्त गोत्रीय हुये। ब्रह्मा के पुष्कर ऐत्रवाले यज्ञ सं ये उपस्थित थे । ३. एक श्रुपि । ४. पुलस्त्य के भाई सप्तियों में से एक ।

पुलिद-ब्रह्मांड के घनुसार भद्न के, भागवत के घनुसार भद्र के छोर वायु के घनुसार धुक के पुटा। विष्णु में एनको पार्दक पुत्र पुलिदक कहा गया है। पुलिद-एक देव। यह घमृत के रचक थे। पुलिम-एक देव। यह घमृत के रचक थे।

पुलुप प्राचीन योग्य-हित ऐंदोत शौनक के शिष्य।
पुलोभाचि-विष्णु के अनुसार चंढश्री के पुत्र।
पुलोमजा-पुलोम नामक देत्य की कन्या।
पुलोमजा-पुलोम नामक देत्य की कन्या।
पुलोमत-१. एक राचस। दें 'पुलोमा'। २. हिरण्यकशिषु तथा चृत्रासुर का एक अनुयायी। ३. मत्स्य के
अनुसार चंढश्री के पुत्र। ४. प्रहोति के पुत्र। हनके पुत्र
का नाम मधु था। ४. दनु का एक पुत्र।
पुलोमा-महर्षि मृगु की स्त्री तथा च्यवन की माता। ये
वेरवानर की कन्या थीं।
पुलोमारि-प्रह्मांड के अनुसार दंढश्री के पुत्र।

पुलोमारि-ब्रह्मांड के चनुसार दंढश्री के पुत्र। पुष्कर-१. सोम की कन्या ज्योरहना काली के पति। २. निपाधराज नल के छोटे भाई। कलि की सहायता से घृत कीड़ा में अपने भाई को हराकर उनका सर्वस्य छीन लिया। अज्ञातवास के अनंतर नल ने फिर चुतं क्रीड़ा की और इन्हें परास्त किया । ३. राम के पुत्र कुश के कुल के सुनज़त्र राजा के पुत्र। इनके पुत्र त्रंतरिज्ञ थे। ४. वसुदेव के भाई और वृक तथा दुर्वाज्ञी के पुत्र । ४. कृष्ण के एक पुत्र । ६. एक तीर्थ-स्थान जो भ्यजमेर के पास स्थित है। यहाँ एक सरोवर के तट पर ब्रह्मा, साबित्री, वदरीनारायण तया वराह जी के मंदिर हैं। महाभारत में भी इस तीर्थ-स्थान का उल्लेख मिलता है। सीची के एक शिलालेख के आधार पर यह ईसा के तीन शताब्दी पूर्वे का माना जाता है। इसके तीर्थ-स्थान के रूप में प्रतिष्टित होने के संबंध में कहा जाता है कि एक बार स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था । पद्मपुराण में इसके स्थापन की कथा इस प्रकार मिलती है - एक चार पिता-मह बल्ला यज्ञ करने की इच्छा से कोई उपयुक्त स्थान खोज रहे थे । इस सुंदर पर्वत प्रदेश में धाकर उनके हाय का कमल जिसे लिये हुये वे चल रहे थे गिर पड़ा। देवता उसके गिरने के शब्द को सुनकर काँप उठे। जब इस संबंध में उन्होंने ब्रह्मा से प्ररत किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि ''एक वज्रनाभ नामक श्रमुर तुम्हारे सहार के लिये कठोर तपस्या से शक्ति-संत्रह करके उठना चाहता था कि मैंने जपना कमल गिरा कर स्वयं उसी

्इसकी गणना बाज से महान् तीयों में होगी।" पुष्कर मालिनी-विदर्भदेश में उच्छवृत्ति से रहनेवाले सत्य नामक ऋषि की स्त्री।

का संहार कर दिया। इस प्रकार तुम्हारी एक यहुत बड़ी

विपत्ति से रचा हो गई। इस कमल के गिरने के कारण

श्राज से इस स्थान का जाम पुष्कर (कमल) होता है।

पुष्कर मालिन्-ध्रप्टावक धौर जनक के बीच होनेवाले विवाद के समय उग्रसेन तथा पुष्कर मालिन जनक के नाम थे। यह जनक कोन से थे यह जानना कठिन हैं। पुष्कराहित्य-भागवत के यनुसार दुरितचय राजा के नीन पुत्रों में से कनिष्ठ। इसने तप के प्रभाव से बाह्मण्य प्राप्त किया।

पुष्करिणी-१.न्युष्ट राजा की स्ती। इनके सर्वतेत्रस् नाम का एक पुत्र था। २. उल्मुक राजा की स्ती। उसे प्रांग, सुमनस्, स्याति, श्यनु, प्रांगिस तथा गय नामक पुत्र थे। ३. भूमन्यु की स्ती। पुरक्तिन्नायु रे चनुसार उसत्तव नथा विष्णु के पतु-सार उरुएय के पुत्र । दे॰ 'पुष्तसमित' ।

पुरस्त-राग के भाई भरत थीर मोटवी के दो पुत्रों में
ने पित्र । राग के खर्वेमच यह में खर्व-रफ्क सेना के
नाथ में गये थे। युद्ध में सुवाह के प्रश्नमन को परास्त
िया था। विताग, विद्नमाली उग्रहें प्रादि से भी इनका
सुद्ध हुद्धा। नव ने इन्हें पराजित किया। गांधारनगर
जीतर इन्होंने पुरस्तावती नामक नगर को धपनी
राज्यानी बनावा। कोतिमती इनकी स्वीका नाम था।
पुष्टि-1. रबायं मुद्द मन्त्रोंतर में दश की एक कन्या। ये धमें
की गी भी। इनके पुत्र का नाम समय था। रे. हिरस्थनाम के जिला। रे. चमुदेव थीर मदिस के पुत्र। थे. धमें
मार्गी सन्तेतर में एक सक्ष्मि।

पुरिटमु हाएय-एक म्कद्रश्च ऋषि ।

पुँद्य-दिष्णु के स्नुसार हिरण्यनाभ के एक पुत्र । पुद्यद्त-१. एक गंधर्य । यह बदा शिव भक्त था । इसी े ने जिब महिसम्बोब की रचना की थी । २. विष्णु के पर्णद्रा ३. एक रुप्रणा । ४. मण्गिण तथा देवजनी

के एक पुत्र ।

पुष्पर्नि-एक गंधर्वी । एक समय नृत्य करते समय इंद नमा में यह माल्यपान पर सुग्य हो गई । इससे इंद्र के जाप के कारण इसे पिशाच योनि में जाना पढ़ा । एकादशी के बत से इसकी सुक्ति हुई ।

पुष्पदेष्ट्र-एक सर्वे ।

पुरप्रमित्र -यहांन से इनकी उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जन्म में ही पे सादे सोलह वर्ष के नवयुवक की तरह जाने थे।

पुष्पवती-कृष्णांश की स्थी तथा मकर्रंद की भगिनी। पुष्पवन्-ऋषम के पुत्र।

पुष्पयाहेन-स्थंतर कैन्यांत के एक राजा। इनकी खी का नाम लायपपतो था। इनके दस हजार पुत्र थे।

पुरतश्रवस्-एक ऋषि । इन्हें लवंग नाम की गोपी का जन्म निला था।

पुष्पसेन-भविष्य के जनुसार रवर्णनाभ के पुत्र । इन्होंने दम हज़ार वर्षों तह राज्य किया ।

पुरवान-यह यय ।

अन्यान्त्रोय-मंगिराकृतोयन्त एक गोत्रकार ।

पुष्पाण-भूग के पीत्र। वस्तर चीर स्वर्वीयी के ज्येष्ट पुत्र।

पुष्पादरी-यनास्य नगर के राजा सायन की यन्या । पुन्य-भागपत समा पायु के अनुमार दिरयपनाभ के पुत्र । इसके पुत्र भ्रदर्सिय थे ।

पुर्त्यामय - १.४ जितुम ये एक बातीक राजा । इनके पुत्र का - साम दुनिय मा । २. एटइथ के सेनापनि ।

प्रतिज्ञा । १ द्वार हो थी । २ एक धैदिक व्यक्ति । सायपालायं इतरी स्वत्य राक्ति नहीं मानते हैं। यह संसद है कि करिविश्व, इन्होत, धरवसेय स्त्रीर ये एक ही स्वक्ति रहे ही । इतरे पुत्र का नाम दृश्ययेतृक था ।

प्रदेश पालिसम्बद्ध स्वद्धाः। प्रतिक्षात्राप्ता वहातुः की पदनः। पर राषमी । क्स ने इसे फूल्य का यथ करने के लिए गोकुत मेजा था। यह एक सुंदर नारी का रूप धारण कर खपने स्तनों में विप का लेपन करके गई थी छीर यशोदा की गोद से कुल्य को लेकर यह खपना स्तन उन्हें पान कराने लगी थी। कुल्य ने यदी लगन के साथ उसके स्तनों का पान खारंभ किया था छोर उन्हें छोड़ने को ही नहीं उखत थे। खंत में कुंकजाकर यह कुल्य को लेकर भागी। उस समय उसका खाकार विराट हो गया। कुल्य फिर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे फोर उस समय तक चूसते रहे जब तक वह मृत होकर धरती पर गिर नहीं पड़ी। कहा जाता है जितनी दूर वह गिरी थी उतनी दूर की मूमि धँस गई थी।

पूर्तिमाप-श्रंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि।

पूर-१ प्रध्येद में जहाँ यह एकवचनांत प्रयुक्त हुया है

वहीं यह ध्यक्तिवाचक भी है। यह सुदास के शत्रु थे।
गौरवर्ण के थे घौर जिन लोगों को इन्होंने जीता वे भी
गौरवर्ण के थे। वसिष्ट ने एक ऋचा में ऐसा कहा है

कि इंद्र ने युद्ध में सुदासु पीरुकृति, ऋदस्यु श्रीर पुरु की
रक्ता की थी। २. श्रर्जुन का सारिथ। ३. भागवत के
श्रमुसार जहु के पुत्र। नामांतर श्रज प्रथवा श्रजमीद है।

वलकारव इनके पुत्र थे। ४. चलुर्मनु श्रीर नड्यला के
ज्येष्ठ पुत्र।

पूर् आत्रेय-एक स्कद्धा । प्रस्याम-पांचल देश में राज्य करते

पुरुवशास्-पांचाल देश में राज्य करनेवाले भूरियश के पुत्र।

पूरा-१. करवप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक। २. वासुिक कुल का एक सर्प जो नागयज्ञ में भस्म हुद्या। पूर्णभद्र-१. करवप तथा कद्दू के पुत्र। २. एक वस के पुत्र। हिस्केश नामका इनको एक पुत्र था। स्कंदपुराण में ये हिस्सिक कहे गये हैं। ३. मिणवर तथा देवजनी के पुत्र।

पूर्णिभद्र वैमांडिकि-इनकी कृपा से राजा चंप को हर्षण नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। हर्षण के यज्ञ में ये हंद्र का ऐरायत लाये थे।

पूर्णमल-पटन के राजा । इन्होंने अपनी विद्वन्माला नाम

की कन्या महीराज पुत्र भीम की व्याही थे।
पूर्णमास-एक त्रकृषि । दे॰ 'श्रमस्य'। २. कृष्ण श्रीर
कालिदी के एक पुत्र। ३. धाता नामक श्रादित्य भीर
धूनुमति के पुत्र। ४. मिणवर तथा देवजनी के पुत्र।
पूर्णमुख-ध्तराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प जो नागयज्ञ म

जुला था ।

पूर्णरसा-कृत्य की एक त्रिय सखी। पूर्णुंश-करयप तथा कोघा के पुत्र।

पूर्णी चार्य-श्री संबदाय के प्रवर्तकों में से एक। ये यामुना-चार्य के प्रधान शिष्य श्रीर रामानुज के गुरु थे। यामुना-चार्य के पाँच शिष्य प्रसिद्ध ई-महापूर्ण, मांचीपूर्ण, गोष्टी-पूर्ण, कीलपूर्ण श्रीर माजाधर । दे० 'रामानुज' 'मामुनाचार्य'।

पूर्णायु-करयण तथा प्रचा के प्रव। पूर्णिनन् संरोधि ऋषि तथा कर्दम कत्या कला के ही

पुत्रों में से कनिष्ठ । विरग श्रीर विरवग नाम के इनके दो पुत्र घ्योर देवकृत्या नाम की एक कन्या थी। पूर्णिमागतिक-म्टुगुकुकोत्पन्न एक गोत्रकार । पुर्णेटिसंग-विष्णु के श्रनुसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत के श्रवसार इनका नामांतर पौर्णमास था। पूर्य-करयपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पूर्वचित्ति-१. स्वायंभुव मन्वंतर की एक अप्सरा। यह प्रियमत के पुत्र श्रमीध्न राजा की स्त्री थी। २. वैवस्वत मृन्वंतर में प्राधा की ऋप्तरा कन्यायों में से एक। पृत्रेपालिन्-पांडवपक्षीय एक राजा । पूर्वा-सोम की सत्ताइस खियों में एक। पूर्वेन्द्र-पूर्व कल्प में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पाँच पूपन-एक वैदिक देवता । इनके रथ में वकरे जुते हैं । दंत-हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ें ही खाते हैं। यह एक ग्रादित्य हैं त्रीर सारे विश्व को देखते हैं। ये श्रपनी वहन सूर्यों के प्रेमी थे। सूर्या इनकी खी हैं। यह रोगों का नाश करते हैं। त्रागे चल कर पुराखों में ये श्रादित्य से मिला दिये गये। पूर्णमेत्र गोमिल-यह अरवमित्र गोमिल के शिष्य थे। इनके शिष्य सगर थे। पृय-रौच्य मनु के पुत्र। पृथग्भाव-रोच्य मन्वंतर में एक देव गण्। पृथवान्-इनका उल्लेख दुःशमी के साथ ऋग्वेद में हुआ है। प्या-ग्रासेन यादव से राजा कुंतिभोज ने पृथा नाम की कन्या को गोद लिया था। यही पाढवों की माता कुंती थी। दे॰ 'कुंती'। पृथु-१. ऋग्वेंद्र में इनका उल्लेख है। पुराणों के श्रनुसार देवताओं ने राजा वेन की दाईं जंघा का धर्पण करके एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की। यही आगे चलकर चक्र-वर्ती राजा पृथु हुये। प्रजा को धन-धान्य से भरने के लिए इन्होंने गो रूप की पृथ्वी को कई बार दुहा। अन्त में पृथ्वी इनकी पुत्री रूप हो गई। तभी से इसका नाम पृष्वी हो गया। २. दए साविण मनु के पुत्र। ३. कुकुत्स के पुत्र । ४, पुरुजान के पुत्र । ४, रुचक का पुत्र । ६. भप्टवसुद्यों में से एक। ७. एक सदाचारी बाह्य । ८. अनेनस् नामक राजा के पुत्र। ६. भसार के पुत्र। १०. राज्य पुत्र नामक देश के राजा। पृथुक-कैवत मन्वंतर में देव गए। ये कुल चाठ थे। प्रथुकमें विष्णु के अनुसार शशर्विंदु के पुत्र। प्युकीर्ति-१.मत्स्य श्रोर वायु के श्रनुसार शशिविटु के पुत्र। २ अतदेव का नामांतर। प्युमीव-खर नामक राज्स का एक मंत्री। प्युज्य-भागवत के शनुसार महाभोज के पुत्र। पृथ्वतेजस्-शशिवदु के पौत्र। र्थिदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । रामानंदी सम्प्रदाय के एक ममुख प्रचारक पेढ़ारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से पृयुरयाम-ष्रधुमीव का नामांतर।

पृथुअवस् कानीत-एक वैदिक व्यक्ति। यह घोड़ों के उधार देनेवाले थे। अरिवनीकुमारां की इन पर कृपा थी। पृथुपंग-राजा विभु के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम घाकृटि श्रीर पुत्र का नाम नल था। पृथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपरव के पौत्र छौर पार राजा के पुत्र। पृथ्वी-भू-मंडल । पुराणों में पृय्वी की उत्पत्ति के संबंध में श्रनेक कवाएँ हैं। कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति मधु-कैटभ के मेद से मानी गई है, शौर इसी के कहा जाता है उसे मेदिनी संज्ञा भी मिली थी। कुछ यन्य स्थानों पर उसके विराट पुरुष के रोम-ऋषों में, एकत्रित होने-वाले मल से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती है। पृथ्वी शेपनाग के फन पर कल्लुए की पीठ पर स्थित मानी जाती है। महाराज प्रथु द्वारा प्रतिप्टित होने के कारण इसे पृथ्वी संज्ञा मिली। पृथ्वीराज-उत्तरी भारत का श्रंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा जो दिल्ली की गद्दी पर या। इसने मुहम्मद गोरी को ६ वार परास्त किया। घंत में राजा जयचंद के छल से मह-म्मद गोरी द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज रासो नामक महाकान्य का नायक यही है। इसका विवाह संयोगिता से हुआ था। इसी कारण जयचंद से इसकी शत्रुता हो गई थी। पृरिन-१. सविता नामक श्रादित्य की परनी। २. मरुतों की माता। इनका एक सुक्त है। पृश्चिनगभ-पृश्चिन के पुत्र। यह विष्णु के अवतार स्वीर त्रेतायुग में उपास्य थे। पृपत्-विष्णु तथा वायु के अनुसार सोमक के पुत्र। पर भागवत के अनुसार यह जंतु के पुत्र थे। इनके पुत्र द्रुपद पृपद्रव-१ विरूप के पुत्र। इनके पुत्र रवीवर थे । श्रंगिरा ऋषि की सेवा से ये बाह्मण हुये थौर उनके गोत्र में मंत्र-कार हुये। २. यस की सभा का एक ज़िया। पृपञ्च-१.वैवस्वत मनु श्रीर उनकी संज्ञा नामक की से उत्पन्न पुत्र। इनके गुरु च्यवन थे। २. मतांतर से सावर्षि मनु के पुत्र । ३. पांडवपक्षीय एक राजा जो भारतसूद में धरवत्थामा द्वारा मारे गये। पृपञ्चकाएव-एक मंत्रद्रप्टा । इनके हरा सायु ने इन्द्र की प्रार्थना की घी। पेरुक-भारहाज के शाध्यदाता । इनके हारा भारहाज को धनप्राप्ति हुई थी। पैज-न्यास के एक शिप्य । पेंजवन-१. सुदास का पेंतृक नाम । २. एक शृह । वेद का प्रधिकार न होने से इन्होंने ऐंद्राप्तवियान से दक्षिणा दी थी। पेठय-याज्ञवल्क्य के शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । भागवित्ति इनके शिष्य थे। 'वेंग्यमत' नाम से एनका एक दिशेप मत प्रसिद्ध है। युधिष्ठित की समा में ये उपरिवत थे। पैठानसि-एक ऋषि घीर स्पृतिकार आचार्य। याहारत्य स्मृति में इनका उल्लेख नहीं है। ये प्रवर्षवेदी थे। 🐯

पन्तिस, मिलागम तथा पई लम्ब स्मृतियों में पैटानसि के उद्धारत है। पेन-१. चींगम या चगुर नोलए एक गोत्रकार । ये पिलि क्षिय के बंगल हैं। २. कृष्ण द्विपायन च्यास के शिष्य, यमु अपि के पुत्र शीर पोटवों के राजसूय यझ के होता । पेलुमीलि क्रयप गातीत्पर एक गोत्रकार। पंहारी (प्यहारी कृष्णवास)-स्वामी समानंद की गद्दी के विभिन्नती, महाबीरा तथा विख्यात बैप्खब धाचार्य, न्यामी प्रमन्तानंद के साम प्रधान शिष्यों में से एक। इनका यास्तियक नाम कृष्णदास था। ये 'हुम्थ' के शाचार पर रहते थे, शतवुव इनका नाम 'पेहारी' पड़ गया ! वे वाल प्रहाचारी थे । इन्होंने शाजीवन श्रव मदण नहीं फिरा। गलता (श्रामेर) को इन्होंने अपनी गदी यनाई। पानक-करवष के गुन्न । पाष्ट्र-यमिताम देवाँ में से एक । पंडिरिक-धेमपुत्वन का पैतृक नाम । प्रिः प्रिः वासुदेव का नामांतर । पंदित-एक राज्य। यह क्षकर्ण का पीत्र और निक्ंम का पुत्र या । पं। दृक्त मारस्यक-एक राजा । यह भारतयुद्ध में कीरवों के पंट्रिक बासुदेव-करुप देश के राजा। इनके पिता का नाम यमुदेव थाँ। चेदि वंश में ये 'पुरुपोत्तम' नाम से प्रसिद्ध भे भें। स्वरीर पर धीकृत्या के सारे चिद्ध धारण करते थे । रुष्ण ने फारिएाज के साथ इनका वध किया था। पीनकत-प्तकत के पुत्र। इस्यवेतृक का यह मातृक नाम है। प्ति श्रात्रेय-एर मुक्तद्रश्च । पीयायन-ऋगुवंशीय एक गोत्रकार । पीर-रूम तथा रूराम के साथ पीर का भाग्वेद में उरलेख पौरें य-1. विरवामित्र ऋषि के पुक पुत्र । २. पुरुकुल के एक यदे दान ीर राजा । ३. एक महारथी । एनका वध प्राभिमन्यु ने किया था। ४. पांटवपद्यीय एक राजा. जिनका यथ प्रदययामा ने किया। पीरवी-१. युधिन्दिर वी सी। इनके पुत्र देवक थे। २. तम्द्रेय की की। भद्रवाह, सुमद्र चादि इनके कई पुत्र थे। प्रियायन-भूगु वृज्ञीत्वत्तं एक गोलकार। प्रिनुतम-संगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । पश्चितः गापि की माता । इनको पीरा भी पहते हैं । येव सिर्देशी । पीरपंप-1. एवं राष्ट्रम जो लेट के महीने में सूर्य के सामने भागा है। २. गागुधान का पुत्र। पीलिमाम-१, कमरपदुरीयक एक गोजकार। २, हे० 'द्राजीग्वंग' । पीलगम्य-देव 'विश्ववा'। पील्छ-२० मार्गाल गन्यंतर में मसरियों में में एक । पीलेस-पुलेसा का पुत्र। यहाँन ने इसका कथ किया।

पेट सियान कपणे।

पौलोमी-१. शक नामक शादित्य की सी। जयंत, ऋषम तथा मीरुव इसके पुत्र थे। इसकी माता का नाम पुलोगी था। दे॰ 'शची'। रे. दे॰ 'पुलोमा'। पौष्करसादि-एक धाचार्य । ये एक वैयाकरण थे । पेष्ट्री-पुरु की सी। पौष्यंजि-व्यास की साम शिष्य परम्परा में कुकर्मा के शिष्य । याज्ञवल्यम को इन्होंने योग की शिला दी थी। पौष्य-१. पूपन के पुत्र। शिव की स्तुति करने पर चंद्र-शेखर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इनकी राजधानी ब्रह्मावर्त में इपद्वती के पास करवीर नामक नगरी में थी। २. पुष्य-पुत्र ध्रुवसंधि का नामांतर। प्रकाम-कारमीर के राजा कैकय के कनिष्ठ आता। प्रकालन-वासुकि कुतोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवाला एक सर्प। प्रकाश-तम ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र वागींद्र थे । प्रकाशक-रेवत मनु के पुत्र। प्रकृति-रेवत मन्वंतर में देवगण । प्रगाथ काएव-एक ऋषि और मंत्रद्रप्टा। 'मगाथ' नाम के मंत्रविशेष के यह इंटा थे इसलिए यह नाम पहा। घनुक्रमणी के घनुसार ये दुर्गह के समकालीन थे। प्रचंड-१. एक राज्स चीर । शिव श्रीर त्रिपुर के बीच घोर युद्ध के समय यह कार्तिकेय से लढ़ा था। २. एक गोप। जायालि चित्रगंधा गोपी होकर यह प्रकट हुये थे। प्रचिन्वत्-भागवत् तथा विष्णु के ष्रवुसार प्रथम जनमेजप के पुत्र । नामांतर प्राचिन्यत् है । प्रचेतस्-१. एक प्रजापति । मला के सानसपुत्र । यह भार्गच कुलोत्पन्न एक मंत्रकार थे। २. एक स्पृतिकार। ३. विभिन्न पुराणों के खनुसार हुर्मन, हुर्गम, खयवा दुईम के पुत्र । ४. वरुण का एक नामांतर । प्रचेतस् श्रंगिरस्-एक स्कद्रप्टा। प्रचेष्ट-राजपुत्र मोधव का शतुचर । प्रजंघ-१. रावणपदीय एक राचस जिसे छंगद ने मारा था । २. रामपचीय एक वानर । संपति नामक राज्स ने इसे मारा था । प्रजन-सस्य के अनुसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से कनिष्ट । भज्य-राष्ट्रपाल के कनिन्छ पुत्र । गंगातट पर इन्होंने <sup>1</sup>र चर्षो तक तप किया। शारदा ने प्रसन्न होकर इन्हें प्र नगर दिया। उसी नगर से कान्यकुटजों की उत्पत्ति हुई। प्रजा-एक पाठाण । यह पूर्व जन्म में भील थे । प्रजापति परमेष्ठिन्-एक सुक्तद्वया । प्रजापति वाच्य-एक स्कद्धा । प्रजापति वैश्वामित्र-एक स्कद्धा । भजावत् भाजापत्य-एक मुक्तद्रप्टा । प्रधा-धमिताम देवों में से एक। प्रज्योति-प्रमिताम देवों में से एक। प्रांग्त-मर्विंगमें देवों में से एक। प्रनंस-भविष्य के श्रनुसार श्रवतंत्र के पुत्र। प्रतपन-एफ राज्स जिसे नल नामण चानर थीर ने मारा

प्रदास-१. एक राचस जिसे हनुमान ने मारा था। २. एक राचस जिसे सुत्रीव ने मारा था।

प्रदासा-एक राचसी जो अशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रचा के लिये नियुक्त थी।

प्रद्योप-श्रीकृष्ण तथा लदमण पुत्रों के नाम । प्रभुता-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्तपरायण महिला ।

प्रयोगदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। अग्रदास जी के सुयोग्य शिष्या 'आरा' श्रोर 'वलिया' के वीच 'क्यामे'

नामक गाँव में ये रहते थे।

प्रलंब-एक दानव । कंस का एक श्रनुचर । यह भी कंस की श्राचा से कृष्ण का वध करने के लिये गोकुल गया था । जब कृष्ण तथा बलराम गोप-बालकों के साथ खेल रहे थे तो यह भी एक गोप-बालक का वेश बनाकर उनमें मिल गया था । सब लोग यह खेल खेल रहे थे कि कुरती में जो हार जाय वह जीतनेवाले को श्रपनी पीठ पर बिठा कर शुमाये । एक बार प्रलंब बलराम से पराजित होकर उन्हें श्रपनी पीठ पर लेकर भागने लगा । बलराम ने यह देलकर श्रपने शरीर को इतना बोस्तिल बना लिया कि उसमें उन्हें लेकर चलने की शक्ति ही नहीं रह गई । श्रंत में वह श्रपना वास्तविक रूप धारण कर बलराम के साथ

युद्ध करने लगा। यलराम ने युद्ध में उसे रूपराजित कर उसका वध कर डाला। प्रसृती-मनुकी कृन्या तथा दत्त प्रजापति की धर्मपती।

नामाजी ने इनको प्रथम श्रेणी के भक्तों में रक्ला है। महाद-दैत्यराज हिरण्यकशिषु का पुत्र हिरण्यकशिषु ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देव-ताओं को कप्ट देना प्रारम्भ किया, इंद्रासन पर भी श्रपना श्रधिकार कर लिया श्रीर श्रानंद तथा विजास का जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु से उसे विशेष द्वेप था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसके पुत्र महाद में विष्णु के प्रति भक्ति-भावना जाग्रत हुई थी। एक बार जब हिरएयकशिषु घपने पुत्र की शिक्ता के सर्वध में जानने के लिये उसके गुरु के यहाँ गया तो उसे थपने पुत्र की इस भितत का ज्ञान हुआ। इस पर कोधित होकर उसने सर्प से कटवा कर हाथी से <del>ऊचलवा कर तथा पहाड़ से गिरवा कर उसके प्राण-हरण</del> का भयत किया। एक चार उसकी याज्ञा से उसकी यहन होलिका भी अपने आतृज प्रहाद को लेकर आग फे जपर चैठ गई । इसी समय से हिंदु घों के हो लिको-स्सव त्योहार का प्रारम्भ माना जाता है। क्लि प्रहाद ने भगवान् से प्रति थपनी भावना में दृढ़ होने के कारण क्सि मकार शपनी प्राख-रचा कर ली थी। श्रंत में परे-पान होकर हिरण्यकशिषु प्रहाद को उपेशा की इच्छि से देखने लगा । एक चार उसने क्रोधित होकर प्रहाद से प्छा- "कहाँ तेरा भगवान है, जिसकी दिन भर तू रट लगाये रहता है ?" प्रहाद ने उत्तर दिया, "सभी जगए तो है।" उसके पिता ने कहा-"क्या इस स्तंभ में भी हैं ! में अपनी तलवार से इसके दो हुन है करता हूँ। देएँ तो यह कहाँ है ?' यह कहकर उसने स्तंभ पर शापात किया और विष्णु ने नृसिंद-रूप में अन्तरिन

होकर अपने नखों से हिरएयकशिषु का वहीं वध कर दिया। इसके वाद कुछ स्थानों पर ऐसी कथा मिलती है कि प्रह्लाद ने श्रपने पिता केर्सिहासन पर घारोहरू किया तथा एक विशेष काल तक राज्य किया था। इतंत में उसे इंद्र का स्थान भी माप्त हो गया था श्रीर उसी श्रवस्या में वह विष्णु में लीन हो गया था। पत्रपुराण के अनुसार उसके पूर्व-जन्म के संबंध में ज्ञात होता है कि वह शिव शर्मा नामक ब्राह्मण का सोम शर्मा नामक पुत्र था। श्रन्य चार भाइयों की मृत्यु के वाद उनके विष्णु से सायुज्य प्राप्त करने पर उसकी भी शाकांचा श्रपने को विष्यु में लीन कर देने की हुई थी। किंतु जब वह इसके लिये घ्यान-मग्न था तो दैत्यों के कोलाहल से उसकी तपस्या भंग हो गई थी और इसी से वह अपने धगले जन्म में एक देख के रूप में उलक हुआ था। अपने इस रूप में उसने देव तायों के साथ दैत्यों का जो युद हुया था उसमें अपने वंश का साथ दिया था, श्रीर स्वयं विष्णु के श्रावात से मृत्यु को प्राप्त हुशा था। उसके वाद उसका जन्म हिरएव-कशिषु के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रहाद के पुत्र का नाम विरोचन मिलता है।

प्रियादास-एक भक्त, महात्मा तथा कवि। इनका जन्म सं० १८१६ में माना जाता है। इन्होंने नामाजी के भक्तमाल की छुंदोबद्ध टीका की।

प्रेमकला-राधा की सखी, एक गोपी। प्रेमनिधि-एक प्रसिद्ध वेष्णव सक्त। इनके सुवंध में कई रोचक कथार्थे भक्तमाल की टीका में लिखी हैं।

वक-एक श्रमुर । श्रघामुर तथा पूतना का भाई । योग-साया द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुनकर कंस ने अपनी सभा में जिन दुष्टों को एकन्न किया था, उनमें से एक यह भी था। कंस ने इसे कृत्य का वध करने के लिए वृंदावन भेजा। वृंदावन पहुँच कर यह एक वक का रूप धारण कर यमुना तट पर वैठ गया और जब कृत्य आए तो उन्हें घपनी चोंच में दया लिया। कुछ ही समय पर यक का तालुमूल जलने लगा शीर उसने कृष्ण को उगल दिया। इसके याद जय उसने फिर कृष्ण को उदरस्थ करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने, इसके पूर्व ही कि वह उन्हें घपने दाँतों में पकर सके, उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़कर चीर दिया श्रोर उसकी मृत्यु हो गई। वकी-यक की यहन प्तना का पर्याय । दे०'प्तना'। वत्सामुर-कंस का एक शनुबर। यह भी कंस की पाझा से कृष्ण का वध करने के लिए चंदावन गया या पौर वहां स्वयं ही कृष्ण के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुया ।

वहां स्वयं ही कृष्ण के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुन्ना । वद्गीपति (नर-नारायण)—भागवत के प्रमुखार विष्णु के चौथे स्वतार नर-नारायण ने चाहियाक्षम में घोर तप किया जिससे बहीपति कहनाये । दो रूप होने पर भी ये एकवप तथा समान थे । हापर में यूरी प्रदुति होर हुन्य होकर प्रवत्तित हुए। कहा जाता है कि तिय ने नरसिंह के दो हुन्हें पर दिये थे। दन्ति दो हुन्हों के से नर चौर नारायण की दयनि हुई। एक समा मुख

६१६ ] में इत्हीं डपित धर्म की भी मुक्ति से मानी जाती यनदार्गदास-एक प्रसिद्ध दैप्राच भक्त। ये एमदास जी ये तिया जीर नामानी के गुरुवाई थे। यल प्रवल-जन-विजय की भौति बल-प्रवल भी दो भाई थे। नामा ती के प्रानुसार ये निष्णु के पोठश पारपदों ដីកំនិរ यताराग-वसुदेव के पुत्र । रोहिखी के गर्भ से गोपराज नंद में गृह में इंग्डा जन्म हुया था। सर्वप्रथम यह फंस के मारामूर में देवकी के गर्म में शाए थे। यदि देवकी के गर्भ में ही इनका जन्म होता तो फंस के द्वारा यह मृत्यु यो प्राप्त होते। इसलिए विष्णु की चाज्ञा से माया ने इन्हें देवरी में गर्न से लेकर रोडियी के गर्म में स्थित कर िया था। इस प्रकार गर्भकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ले प्रापं जाने के कारण वसुदेव के द्वारा गोछल भेजे गये माज्ञान गुरुदेव ने इनका नामकरण संकर्षण किया था। विएल शक्ति संपन्न होने के कारण उन्होंने इन्हें बन्तराम

की भी मंशा दी थी। घपने वाल्यकाल में ही फंस हारा भेते गये हो राजमों, प्रलंब तथा धेनुक का इन्होंने वध मर राजा था। कंस ने जब यह का घायोजन करके सकर को इन्हें नया क्रमा की बुलाने के लिए मेजा था तो यह मधुग बाए थे। वहाँ इन्होंने कंस के मल्त चाएर का वप किया था। एक बार दुर्योधन ने इनसे पराजित होपर गदा-युद्ध सिमाने की प्रार्थना की। इन्होंने कुछ सगय तक उसे गदा-युद्ध निराया भी था। इस मकार यह दुवींधन के लाचार्य थे चीर महाभारत युद्ध में इनके भी भाग रोने की संभावना थी। कुला ने इसीलिए इन्हें उसके पूर्व हैं। तीर्थन्यानों की यात्रा के लिए भेज दिया था। यह रवनाव के उद्ग्र तथा मध-प्रिय कहे जाते हैं। इनके खरते में इन कथवा मृत्यन का नाम लिया जाता है। मिल- एक देखराज । प्रदाद के पीत्र तथा विरोचन के प्रत्र । इनकी पनी पा नाम विष्यायली मिलता है। यटोर संपन्धा ने इरहा थी हुई शक्ति के श्राधार पर इन्होंने इंद को भी पराजित हिया या तथा सीनों लोकों में शपना प्रभूत स्वापित किया या । एतंत्र में धरत्रमेध यज्ञ का धायोजन यर दान देना प्रारंभ किया । उनके इस पुरस्ताये की देखका धूँद की प्रपत्ते पर के उनके द्वारा इन्तमत हो जाने या भय हो गया और उन्हीं की

मा ता पर रिष्णु पामन रूप में यनि के मागने उपन्यित हुए। यानन में यति की प्रशंसा कर उनने नीन पद भूभि पी पा देना पी। यति इस बाबना को सुनहर पढ़ कारवर्षीत्रत हुए थे । उनके पुर सुकाचार्य में इब मनव उ'र्दे यह समस्त्रया था हि तुम वर्धाहति हे हो। पर पासन स्वयं समयान जिल्हा है। व्यवने एक ही पट से पर ममन्य प्रभंदन गया राजं जादि को जाप सेंगे और मुर्ले पः सामिषारी बना देवे। लिए यनि ने उननी यान स्थापन वर्षाः उन्हेंने यहारि रायने हार पर कार्य कुछ विक्ती की कारित की में निसास कहीं। जाने है मनता । दान का संबंध्य तथ पत्र जा सन था चीर जन िएको वे निष्यात उदास गया की सुकालाये ने

जल का मार्ग टोंटी में बैटकर धवरुद कर लिया। सींक से जब स्की हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयत किया गया तो शुकाचार्य की खाँख धनजान में ही फूट गई। प्राथमिक कृत्य पूर्ण होने के बाद जय दान को लेने का समय शाया तो वागन-रूपधारी विग्रु ने शपना धनंत विस्तार किया श्रीर एक पद से समस्त भूमंडल तथा दूसरे पद से स्वर्ग को नाप लिया था । तीसरा पद उठाने पर जब उसे टन्हें कहीं रखने का स्थान ही नहीं मिला था तो उन्होंने विल से प्रशन किया कि उसे कहाँ स्वखें। यिल ने उसे सहर्प शपने मस्तफ पर धारण करने की वात कही। विष्णु ने उनका कपन स्वीकार करके उनके मस्तक पर धपना तीसरा पद घर दिया। यलि की यह श्रवस्था देखकर इस परिस्थिति से उनकी रजा के लिए स्वयं प्रहाद प्रस्ट हुए थे। उनके अनुनय विनय तथा स्वयं बलि के पुरुष-कृत्यों से प्रसन्न होकर विष्णु ने वित को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल में रहने की घाजा दी और अंत में इंद-पट् प्राप्ति का भी वरदान दिया। बलि ने उनकी श्राज्ञा स्वीकार की श्रीर उस रोग-जरा-मृत्युहीन लोक में जाकर धवस्थित हो गए। वही-दस प्रचेतायों के पिता। इनके दसों पुत्र परम यहोर्न-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त तथा कवि । वालकृष्ण गोस्वामी-१ बल्लभाचार्य के पीत्र तथा विद्वः लेश के पुत्र एक प्रसिद्ध वैव्लव श्राचार्य भक्त। 'नाथद्वारा' नामकी गद्दी के संस्थापक यही थे। एक बार एक पारीगना के गान से मुख्य होकर इन्होंने उसे मंदिर में गवाया और उसका उद्धार किया। प्रेम-रस-राशि नामफ अंथ भी इनके नागु से मिलता है। २.एक प्रसिद्ध वैप्णव मक्त। इन्होंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया। वाल्मीकि-रामायण के रचयिता तथा संस्कृत के आदि कवि। धारंभ में ये एक धनाय माखण वालंक थे। भीनों द्वारा पालित हुये श्रीर एक भीलनी से इनका विवाह भी हुआ। सृगया और ढाका टालना इनका प्रधान कार्य था। एक बार सप्तिपयों के जपर दाका टाला। उनके सम्पर्क में प्याने से किरात बुद्धि जानी रही घोर ये 'मरा मरा' जपते रहे। उसी से 'राम राम' मंत्र यन गया। इन्होंने घोर तपस्या की । यहाँ तक कि दीमकों ने इनके ऊपर घर बना निया । सप्ततर्षियों ने फिर इनका उद्घार फरके इन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । इन्होंने रामायण की रचना थी। पदा जाता है कि इन्होंने ही सीना को बनवास के नमयु याश्रय दिया या श्रीर जव-कुरा को शिला दी भी। एक किंपदंती के घनुसार जिला चाँदा में करवी के पास पुटादी नामक स्थान इनका निवास-स्थान बतलाया जाग है। रामायण, भागवत तथा पाराशीय विन्यु प्रसान घादि कई प्रंप हुनके हारा लिखे कहे जाते हैं। यात्रम-एक भनित्रं बैंग्ल्य सक्त । विख्यात महारमा योगाः नंद जी के से दंशज थे। यास्त्र-१० (इन्ह्र' । याहवल-एक प्रसित् भैगाव भक्ता।

विदावत-एक मसिद्ध मध्य-कालीन वैप्णव भक्त। बिक्रोदी (विक्रो)-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त।

विद्रलदास-माधुर चीये वाह्यण, एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त तथा

तत्कालीन उदयपुर महाराणा के पुरोहित । ये वहे दान-वीर थे। एक बार एक गुणवती नटी के भगवान के सामने नृत्य करने पर प्रसन्न हो इन्होंने उसे अपनी सारी संपति

दे दी। विद्रल विपुल-प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा गायक। ये स्वामी हरिदास के मधान शिष्यों में से एक थे।

विधुंतुद्-दे० 'राहु'।

विरॅचि-ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द । दे० 'ब्रह्मा' ।

विल्वसंगल-१. द्रविड जातीय एक भक्त । विष्णु स्वामी

की परंपरा में ये एक मठाधीश थे। इनके वाद श्री संप्र-

दाय हतप्राय हो गया जिसका उद्धार फिर वल्लभाचार्थ ने किया। २. एक प्रसिद्ध चैप्एव भक्त। प्यारंभ में बढे

विषयी श्रीर चिंतामिं वैश्या के श्रनन्य प्रेमी थे। कहा जाता है कि एक बार भादों की रात में एक शव पर बमुना पार कर ये चितामणि के घर गये। द्वार बंद होने के कारण

एक सर्प को पकड़कर उसकी खिड़की से ऊपर चढ़ गये। वहाँ चितामणि ने धिक्कारते हुये इनसे कहा कि इतना प्रेम यदि श्रीकृष्ण से होता तो उद्धार हो जाता। दसी चल इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इन्होंने श्रपनी श्राँखें

फोड़ डालीं। तब से ये हरिभक्ति में लीन हो गये। श्रीकृष्ण करुणातृत नामक यंथ की रचना की। इनका उपनाम सुरदास था; पर ये सुरसागर के रचियता सुर विहारी-१. एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि। कुछ लोग

इन्हें एक यहा वैष्याव भक्त कवि मानते हैं। ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत वसुत्रा गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुचा था। इनका शेशव बुंदेलखंड में

यीता। युवावस्था में इन्होंने श्रपनी ससुराल मधुरा में निवास किया। इसके वाद राजा जयसिंह के यहाँ दर-वारी कवि के रूप में रहे। इनका एकमात्र ग्रंथ विहारी

सत्सई' उपलब्ध है, जिसमें ७१६ दोहे हैं। कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध कवि केशव का पुत्र मानते हैं। २. नाभा जी ने एक भक्त कवि 'विहारी' का उल्लेख किया है। ये कवि विहारी सत्सई के रचिवता से भिन्न हैं। वीठल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये 'होदा' नामक स्थान

फे निवासी थे श्रीर भिज्ञावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। वीठलजी-एक प्रसिद्ध वैप्णय भक्त । ये मधुरा मंडल के एक प्रख्यात भक्त थे। वीरारामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये सुहेले के रहने-वाले थे। इन्होंने श्रपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी।

सुदू-ज्ञान प्राप्त, होने के बाद राजा शुद्धोधन के पुत सिदार्थ ही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने विरवमसिद वौद्धधर्म की स्थापना की। बौद्धधर्म वास्तव में हिंदू धर्म के सुधार के रूप में प्रादुर्भृत हुचा था। जन्त में पर एक स्वतंत्र धर्म ही हो नया। शशोक, कनिकत्या

हर्षे घादि प्रसिद्ध सम्राटों ने इस धर्म की उन्नति के लिये पदा भयस्न विया । यह लगभग १००० वर्षी तक भारत

में अधिक उन्नति पर रहा। अन्त में वौद्धधर्म के संघ-प्रचारकों में अप्टाचार वद गया। कुमारिक श्रीर शंकराचार्य ऐसे विद्वानों ने फिर से हिन्दू धर्म के उद्धार के मयत्न किये। इसलिये उसके वाद वौद्धधर्म भारत में वड़ या टहर न सका। कितु विश्व में ग्राज भी लगभग ४० करोड़ जन समुदाय वीद धर्मावलम्बी है। चीन, जापान, वर्मा, तिव्वत चादि देशों में चाज भी चौदधर्म ही प्रधान धर्म है।

वुद्धि प्रकाश-श्रीकृष्ण के पोड्श सेवकों में से एक। इनको श्रीकृष्ण का श्रनवरत सान्निध्य श्राप्त था। वुध-शाब्दिक श्रर्थ ज्ञानी। ऋग्वेद के मंत्रों का प्रकाशक। नव यहों में से एक यह। यह वृहस्पति की स्त्री तारा के

गर्भ से चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा ने एक वार देवगुरु बृहस्पति की स्त्री का प्रपहरण कर उसके साथ संभोग किया था। बुध की उत्पत्ति कालांतर में उसी

के फल-स्वरूप हुई थी। वृहस्पति ने चंद्रमा के साथ श्रपनी स्त्री की पुनः प्राप्ति के लिये घोर युद्ध किया। श्रंत में उसे बहुत बढ़ते देखकर ब्रह्मा ने चंद्रमा को समभा बुभाकर वृहस्पति को उनकी खी दिलवा दी थी। जय बुध का जन्म हुन्ना था तो बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ने उसे श्रपना पुत्र कहा था। तारा कुछ समय तक मीन होकर दोनों के तकों को सुनती रही थी। यंत में

उसने स्वीकार किया था कि वह चंद्रमा का पुत्र है घौर

वह ब्रह्मा की चाजा से चंद्रमा को ही दे दिया गया था। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि प्रुध ने वैवस्वत मनु की इला नामक पुत्री से अपना विवाह किया था शौर उससे उनको पुरुरेया नामक एक पुत्र हुआ था। बुध के संबंध में यह उद्देख मिलता है कि यह नपुंसक, शृद्ध, श्चर्यर्ववेद के ज्ञाता, रजोगुणी, मगध देश के अधिपति, वाल-स्वभाव तथा दुर्वाश्याम दर्ण के थे। सूर्य तथा शुक

इनके मित्र तथा चंद्रमा रात्रु कुहे जाते हैं।

वेताल-शिव का एक् शनु चर और उनका द्वारपाल।

वेन-एक उपद्यी और अत्याचारी राजा का नाम । वेणु, वेनु ग्रादि भी इन्हीं के नाम हैं। वेनी भक्त-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये 'वेनी प्रवीन' नामक प्रसिद्ध हिंदी कवि के मित्र थे। वैकुंठ-यह विष्णु तथा उन्धों के साथ लक्ष्मी का निवास-स्थान माना जाता है। मोच-प्राप्ति के चाद पुरवात्माएँ, ज्रा-मृत्युद्दीन इस लोक में विष्णु के साथ

में भी इसका उहेख मिलता है। वैनतेय-दे० 'गरुद' । वैतर्नी-यमलोक की एक नदी। मृत्यु के बाद मनुष्य इसे पार करता है। रुदिवादी हिंदू इसीलिये मरते समय गोदान करते हैं कि इस नदी को सरलता में पार कर सकें।

निवास करती हैं। इसकी स्थिति सत्यलोक से भी उपर

मानी जाती है। कुछ स्थानों पर स्वर्ग के पर्याय के रूप

बोपदेव-भक्तमान के प्रनुतार शीमद्भागवत के रच-विता । ये एक नहान वैय्वाकरण थे । इनका 'सिदान्त वौमुद्दी' व्याकरण का अति मसिद्ध प्रंप हैं। गैयक पर भी एनकं नी अंधु हैं। इनके हारा रचित दो निषंद भी धनामे जाने हैं। इनके प्रधान अंधु हैं—१ मुख्योध स्थाकरण, २. सम स्थापरा, ३. पवि पर्ण्यद्वम, ४. पवि फाम रेट्याप्य, ४. जिस्तु इनोही, ६. धातुबोष, ७. साद्वधंद अंदिता. इ. सिट्ट संद्र प्रशास, ६ हृद्य दीप निषंद्र, १०. प्रशासीद्यां, ११. सुणापत्मा, १२. इन्निविता, १३. हुएए, १४. प्रमा इंस प्रिया शीर १४. प्रशास मताप देशा। नामा जी ने इन्हें समानुज प्रस्तर में रक्खा है जी उचित नहीं जान पर्ता।

इत्तायास-एक प्रसिद्ध वैष्याव भक्त तथा कवि ।

प्रतापुराग-एन महापुरात । इसकी रूलोक संख्या इस हजार तथा प्रकृति राजनी करी गई है। इसे प्रकृत ने नरीचि को सुनाया था। इसमें चृष्टि रचना, मनु और भन्नेतरों का पाल तथा मुखे और चंत्रवंश का वर्णन है। उश्वास के बहुत ने मेदिरों का भी इसमें उक्लेस है। इसके प्रभीत होता है कि इसकी रचना १२वीं विश्यती की है। प्रकृतित पुराण नामक एक पुरक अंथ की भी रचना हुई जिसमें २ हजार रूलोक है।

हाताविवत-एक नाहापुराण जिले सावर्णि ने नारद को सुनावा था। इसमें घटाग्ड इज़ार हज़ोफ कहे गये हैं। राधा का वर्णन सर्वप्रथम इसी पुगण में मिलता है।

महा संप्रदाय-धिणावों के चार सम्प्रदायों में से एक गुण्य सम्प्रदाय। मध्याचाये जी हम सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। बल सम्प्रदाय ने सहन का पूर्ण विरोध किया। हमकी हैन सम्प्रदाय मी कहते हैं। इसमें जीव खोर बल भी एक्ट्रा के निये पोई स्थान नहीं है। इस सम्प्रदाय में 'मध्याचार्य' मला के खबतार माने गये, हमीनिये इसका नाम बल सम्प्रदाय पदा।

वर्गांड पुराण-एक महापुत्तण्। श्रष्टाद्श पुराणों में इसरा मातर्भ स्वान है। स्लोक संख्या चारत दलार कही - जाती है। प्रसिद्ध घष्यास रामायण इसी का एक खंड - कहा जाता है।

मजा-हिर् तिदेशों में ये एक । इनकी उलक्ति के संबंध में महास्मृति में उन्हेप है कि स्वर्गमू भगवान ने जल की मृद्धि करके उसमें भी बीर्य राजित किया था, उससे एक हमैनिमेंव कंट की उपनि हुई भी और उसी से मता का झाडुआँ (हुंचा था । यस्य मत्र में एवार्यव में जीव ही दीवा पर गर्मा द्वारा मेनिन हो हर शयन परने हुए दिला ही गामि में जो नमत की उपनि हुई थी, उसी से प्रता का शस्त्र एका था, यह भी उनवैग मिनता है। यहा चनुसैच पते राते हैं। इस संबंध में जात है कि एह बार माना के सरीर में पूर्व सुंद्री हत्या की उपनि हुई। देगरों ही उस पर मौहित हो गये। उनरी वासनापूर्ण र्धीट में प्रानी रता करने के लिए वह एह और हो गई। महा दिन इसरी शीर सूच बर्फे उसे देगने लगे। इसी मनार पर मना के चारी चौर पूनी चीर कवा उसे देवने की अपूर्वन हो गये। उन्होंने उस परवा ही, जी साम राजको सेमको। संज्ञा से विस्पित हुई, अपनी जरांगिनी बना डिया। मक्ता मुस्टि है इनों माने जाते हैं। इनके इस मालम पुत्र करे राति है। सर्वति, प्रति, प्रति, प्रतिस,

पुलस्त्य, पुलह, गनु, प्रचेता, यसिष्ठ, भूगु तथा नारह। मुखा वेदों के प्रकट करनेवाले भी माने जाते हैं। कर्मा-नुसार मनुष्य के शुभाशुभ फल तथा भाग्य का निर्माण भी उन्हीं का कार्य कहा जाता है। हिंदू त्रिरेयों में इम प्रकार धनका प्रथम स्थान है। फिर भी हिंदू समाज इनकी पूजा के मित सदा से उदासीन रहा है। संबंध में कथा है कि बला ने अपने मानस पुत्र नारद की उत्पन्न करने के बाद उससे सृष्टि की रचना करने के लिए कहा था। नारद ने तपश्चर्या को श्रधिक उपयुक्त समक्ष कर उसी को ग्रहण करने की वात कही थी। महाने इससे क्रोधित होकर नारद को शाप दिया था। नारद भी उस शाप को सुनवर कोधित हो गये थे थौर उन्होंने कहा था कि "छापने पिता होकर मुक्ते शाप दिया है, यह देखकर मुक्ते विशेष दुःख होता है। मैं भी आपको शाप देता हैं कि घापकी पूजा कभी भी न हो।" नहा। प्रथम प्रजापति साने जाते हैं।

ब्रह्मानी-ब्रह्मा की स्त्री का नाम । दै॰ 'सरस्वती'। ब्रह्मातर पुराग्य-ब्रह्मपुराग्य का पूरक । दे॰ 'ब्रह्मपुराग्य'।

भक्तभाई-एक प्रसिद्ध कवि, भक्त तथा सत-प्रचारक।
भक्तमाल-भक्ति-रसारमक एक प्रसिद्ध प्रंथ। इसके रचयिता नाभावास जी हैं, जो स्वयं एक बढ़े भक्त थे। इसमें
१० म छुप्पय हैं। प्रत्येक छुप्पय में एक भक्त का संधित
पर शालोचनारमक वर्णन हैं। इस प्रंथ की कई टीकाय
भी हो गई हैं। श्रम्य प्रतियों में १६७ या १६६ छुप्पय
हैं। इसमें नगभग म०० भक्तों की नामावली दी है।
यद्यपि इसमें चदा-बदा श्रस्युक्ति भी है किंतु हिंदी-साहित्य
में यह प्रथम शालोचनारमक प्रंथ है श्रीर इसी लिए
बहुत महत्वपूर्ण है।

भक्तराज (कुन शेखर)-एक बड़े भक्त । एक बार सीताएरण की कथा सुनकर जब ये घोड़े पर चढ़कर काल्पनिक रायण या पीड़ा करते-करते सागर में पृत्र पड़े तब राम ने इन्हें बचाया था ।

भगद्त्त-गरकासुर का पुत्र। श्रीकृत्य ने नरकासुर को मार कर भगदन की मागज्योतिष का राजा बनाया था। युधिष्टिर के धारवमेध यज्ञ के खबसर पर धार्जन थी। भगद्रत से घोर संमाम हुथा था। धंत में भगद्रत को हार माननी पृत्ती। महाभारत-युद्ध में भगद्रत की स्व पुष्ठ से लट्टा खोर धार्जन के हाथ से मारा गया।

भगवंत -एक प्रसिद्धं वैष्णवं सक्त । ये विष्णात मापप्रदास ्त्री के प्रश्न थे ।

भगवान-मधुरा मंदन के एक प्रसिद्ध भक्त।

भगवानदास-१. टाकुर भगवानदास राजपूत एक प्रहे भग थे। प्रतिवर्ष मधुरा जाकर बहुत बदा भंदारा फरते थे। दान में एक बार इन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। गदा जाना है कि एक बार इन्होंने जितना चाहा उतना खा बाँदा; जिन्नु वह फिर भी समाप्त न हुवा। यह सब हिरे की मित्रमा का फा था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णुव भगा। 
निकाली कि कोई भी कंठी-माला न धारण करे। केवल यही ऐसे निकले जिन्होंने वादशाह की घाजा का उल्लं-घन किया। वादशाह ने इससे मसन्न होकर आज्ञा हटा ली। ३. एक मसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कील्ह जी के शिष्य थे।

भगीरथ—सूर्यवंशी राजा श्रंशुमान के पौत्र तथा दिलीप के पुत्र। श्रपने साठ सहस्र पूर्वजों को तारने के विचार से श्रलपायु में ही ये तपस्या करने निकल गये। १००० वर्ष तपस्या करने के वाद ब्रह्मा ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा। इन्होंने दो वरदान माँगे—(१) किपल के शाप से सस्म हमारे पूर्वज गंगा की धार से तरं,(२) मेरा वंश चले। ब्रह्मा ने पूछा कि तीव धार को कौन सहन करेगा। इस पर भगीरथ ने किर श्रपनी त्यस्या से शंकर को प्रसन्न किया। शंकर गंगा के गव को चूर्ण करने के लिए १००० वर्षों तक उन्हें श्रपनी जटा में वंद किये रहे, श्रंत में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जटा से निकाला। गंगा तीन धार होकर वहीं। राजा भगीरथ दिन्य रथ में सवार हो श्रागे-श्रागे पथ-प्रदंशन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए गंगा का एक नाम 'भागीरथी' भी हुशा।

भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । भक्तमाल के अनुसार इन्होंने

कई वैप्लव ग्रंथ भी लिखे थे।

भद्र सुभद्र-जय विजय की भाँति भद्र-सुभद्र भी हरि के चिर सेवकों में गिने जाते हैं। ये सदा मुक्त श्रीर श्रमर हैं।

भरत-१. राम के भाई। ये कैकेयी के पुत्र थे। २. राजा ऋपभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ । उनके एक-एक पुत्र नी-नी खंडों के स्वामी हुए थे। 'भरतखंड' के स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड खारो चलकर 'भारतवर्ष' के नाम से प्रसिद्ध हुझा। नाट्य-शास्त्र के रचयिता भरत तथा ष्टुप्यंत के पुत्र भरत अन्य थे। ३.एक ज्ञानी जो ज्ञानी होने पर भी ये बढ़े कामी थे । वानप्रस्थ की श्रवस्था में इन्होंने एक मृग शावक से इतना प्रेम बढ़ाया कि अगने जन्म में इन्हें सुग होकर जन्म लेना पड़ा। कई योनियों में घूमने के वाद मनुष्य योनि में धाने पर उन्हें लोग जड़ भरत कहकर पुकारने लगे। ज्ञानी होने पर भी ये वड़े आलसी स्रोर मूर्ख प्रतीत होते थे। लोग इनको भोजन देकर जो चाहते काम करवा लिया करते थे। एक बार राजा सौवीर ने इन्हें भपनी पालकी उठाने के लिये पकड़ा। यहुत मार खाने पर भी ये टस से मस न हुये। मारते-मारते राजा थक गये; किंतु ये हिले-दुले नहीं। एंत में राजा को ज्ञान एया। उसने इनसे समा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और स्वयं भी मोच प्राप्त किया। दे० 'जड़ भरत' तथा 'ऋषभदेव'।

भरद्वाज-एक मुनि का नाम । प्रयाग में गंगा-तट पर इनका बद्धत बड़ा श्वाश्रम था जहाँ पर बद्धत से विद्यार्थी पड़ने शाते थे। संभवतः भारतवर्ष में यह पहला विश्व-विशालय था। राम सीता और लफ्मण वनवास के समय इनके यहाँ ठड़रे थे। भक्तमाल के श्रनुसार ये प्रसिद्ध वेदिक ग्रापि सोर गृहस्पति के प्रत्र तथा कीरवों-पांडवों के गुरु दोणाचार्य केपिता थे। हरियंश शादि सन्य पुराणों के अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरॉ से उत्पन्न थे।

भवानी-'भव' शिव का एक पर्याय है। उसी में ज्ञानी प्रत्यय लगा कर यह शब्द बना है। भवानी पार्वती का एक पर्याय है। सर्वप्रधम दच्न प्रजापित के गृह में सती के रूप में इनका जनम हुआ था। इन्होंने खपने माता-पिता की श्रनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को शपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। दुन ने एक बार घपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें निर्धन स्वामी की खी जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी वह यज्ञ में उपस्थित हुईं, किंतु वहाँ श्रपने पिता के मुख से शपने स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर श्रपना शरीर त्याग किया था। इसके वाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ उसकी छी मेना श्रयवा मेनका के ग़र्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर्यंतराज की कन्या होने के कारण इस जनम में इनका नामकरण पार्वती हुआ। योग्य वय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने फिर महादेव जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। भागवत 'दशम स्कंध', द्वितीय श्रध्याय, में इन्हें योग-माया कहा गया है।

भविष्य पुराण-एक महापुराण जिसमें भविष्यत काल की कथायों का वर्णन किया गया है। इसमें ७००० रलोक माने गये हैं। इसकी प्रकृति राजसी हैं। 'पंच-जन्णों'के धनुंसार इसे पुराणनहीं कह सकते हैं। 'भवि-प्योतर पुराण' नामक मंथ की रचना इसके पूरक के रूप में की गई है, जिसमें ७००० रलोक हैं।

भविष्योत्तर पुरागा-दे॰ 'भविष्य पुरागा'।

भागवत-प्रसिद्ध वैष्णव पुराण। हिंदू वैष्णव पुराणीं का सबसे श्रधिक लोकिमय शौर मामाणिक प्रथ हैं। कहा जाता है कि सर्वेप्रथम विष्णु ने 'चार रलोक' ( चतुःरलोकी भागवत ) ब्रह्मा को सुनाया । पद्मात् घला ने नारद को, नारद ने न्यास को श्रीर व्यास ने शुकदेव को श्रीर सुकदेव ने सात दिन में राजा परीज़ित को सुनाया । हिंदुओं में इसीलिए 'भागवत सप्ताद' का वड़ा महत्व है। इस पुराण में रामायण थीर महाभारत में वर्णित भगवान के दश शवतारों विशेषकर राम थीर कृष्ण की कथा है। उसमें कृष्ण की कथा ही सर्वे॰ प्रधान है। इस एक ही पुस्तक ने सारे वैप्लव धर्म को सबसे श्रधिक प्रभावित किया और इसके रचिता तथा रचना-तिधि के विषय में विद्वानों में मतमेद हैं। हिंदी के भक्त कवि इस पुराण से सबसे घाधिक प्रभावित हैं। सुरसागर इसका भावानुवाद कहा जाता है। नंददास ने भी भागवत का श्रनुवाद किया था ।

भावन-एक प्रसिद्ध वैष्णुव भक्ता ये वजभूमि केनिवासी थे। भावानंद्-रामानंदी संबदाय के एक प्रसिद्ध वैष्णुव आचार्य। भक्तमाल के घनुसार ये राजार्य जनक के श्ववतार थे।

भीष्म-गंगा के गर्भ से उत्पत्त महाराजा शांतनु के ब्वेश्ट पुत्र। घष्ट बनुवों में साठवें बनु के वे बबतार थे। शांतनु की प्रार्थना से गंगा ने इन्हें पृथ्वा पर होए दिस । इनहा नाम पहिले गांगेय या देशवत था । मीप्म नाम एक भीरत प्रतिज्ञा के बारण पदा था। इनके पिता ने सत्यवती मामर मां से ज्याह बरने की इच्छा प्रकट की। वह शृहा थीं। उसने एस दाते पर विवाह करना स्वीकार किया कि उसके गर्भ से उपन्त पुत्र राज्याधिकारी हो। पिता को प्रमस करने के लिये भीष्म ने प्राजन्म प्रमाचर्य वत का प्रणा थिया श्रीर उसे सदीव निमाया । सत्ववती के दो पुत्रों, विचित्रवीर्यं श्रीर चित्रांगद, के विवाह के लिये काशिगज की दो फन्यायों का इन्होंने हरता किया। सब से उदेष्ट धरदा ने एन्टीं के साथ विवाह करने का आग्रह किया: फिन्त खपनी प्रतिज्ञा के कारवा इन्होंने उसे ध्यस्वीकार कर दिया। ध्यस्या ने इसका बदला लेने के निवे चौर तपस्या की शीर महाभारत काल में शिलंडी हो हर जन्म लिया । शिरांडी को भीष्म जानते थे । अत-एव उस पर उन्होंने याण प्रहार नहीं किया । शिखंडी के पीरे में चर्तुन ने घपने वाग्यें की वर्षा करके भीष्म को घराणायी किया। महाभारत के युद्ध में प्रारम्भिक दस दिनों तक भीष्म ने फीरच सेना का सेना पतित्व किया। महाचारी होने के कारण मृत्यु विना इच्छा के इन्हें नहीं के जा सकती थी। धराशायी होते समय शुभ घदी नहीं थी, प्रतण्य बहुत दिनों तक ये वाणों की शस्या पर सोते रहे। उस कान में पांठवों को एन्होंने उपदेश दिया जो महाभारत के शांति पर्व में डिल्डिखित है। भीष्म हिंदू जाति मात्र के वितागर माने गये हैं। देव 'शांतन' तया

भीएम भट्ट-प्रसिद्ध बैंग्ण्य भक्त तथा कथावाचक ।
सुनुंडि-एक ज्ञानी काक जो राम वा वदा भक्तथा ।
भूगमें (गुनाई')-एक प्रसिद्ध बैंग्ण्य भक्त । वृन्दावन
निवामी बैंग्ण्य भक्तों में ये विष्यात भक्त थे ।
भूरिनवा-महाभारत के एक प्रसिद्ध बीर । ये राजा सोमइक्त के गुज थे । महाभारत-युद्ध में ये की खों की खोर से
लाई थे । युद्ध में खाउँन ने इनके दोनों हाथ काट टाले
प्रीर साम्यकी ने इनका वध किया । कहा जाता है कि
काणी के पास सुद्धां नामक गाँव में इनकी राजधानी
थी । यहाँ पर हनुमान जी को एक विशान मूर्ति है।
गोगों भी भारता है कि भूरिश्रवा ने ही यह मूर्ति स्वापित
की थी ।

प्रवर्तक थे। भूग ने एक बार शिव को भी शाप दिया था। नंदी ने इन्हें भीतर जाने से मना कर दिया था, क्योंहि शिव पार्वती के साथ संभोग में रत थे। इनके शाप से ही कलियुग में लिंग और योनि के रूप में शिव की पन होती है और इनका प्रसाद द्विजातियों को ग्रास नहीं है। भोगावति−३. सर्पों की एक पाता≌ नगरी । २. गंगा की वह घारा जो पाताल में वहती है। भोज-१. एक प्रसिद्ध वजवासी गोप, श्रीकृत्य के वाल्य-वंघु, श्रतः हरिभक्तों के परम पूज्य । २. इस नाम के कई राजे शत्यंत प्रसिद्ध हो गये हैं। जिनमें घार के राजा भोज श्रधिक मसिद्ध हैं। ये साहित्य शौर ललित फला के संरत्तक थे। ३. एक यदुवंशी राजा जिनकी राजधानी 'सृतकवती' नगरी थी जो मालवा के पास है। ४. विष्य मांत में रहनेवाली एक जंगली जाति का नाम । भौमासुर-एक श्रमुर । यह नरकामुर नाम से भी विख्यात है। दुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मिलती है कि वराह अवतार के समय वित्यु ने एक बार प्रव्यी के साथ संभोग किया था, उसी से यह पृथ्वी के गर्भ में श्रा गया था। देवताओं को जब एक उम्र तथा उद्दे चसुर के पृथ्वी के गर्भ में अवस्थित होने की वात ज्ञात हुई थी तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति को ही रुद्ध कर दिया। यह ज्ञात होने पर पृथ्वी ने विष्णु का आवाहन किया था श्रीर उनसे इसकी उत्पत्ति की प्रार्थना की यी। विष्णु ने वरदान दिया था कि न्नेता युग में रावण के निधन के वाद इसकी उत्पत्ति होगी। इस वरदान के फल-स्वरूप रामचंद्र द्वारा रावण के वध के वाद पृथ्वी के उसी स्यान से जहाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी बत्पत्ति हुई थी। सोलए वर्ष तक यह जनक के द्वारा ही पोषित हुथा था। उसके बाद पृथ्वी श्राकर इसे अपने साथ ले गई थी। इसको घपना संबंध बताने के लिये उसने इसके गर्माः धान तया जन्म की कथा सुनाई तथा विष्णु का स्मरण किया था। विष्णु प्रकट हुये छौर उन्होंने नरक को ले जाकर प्राग्ज्योतिषपुर में प्रतिष्ठित किया। उसी समय विद्याराज की कन्या माया से इसका विवाद भी हो गया। चलते समय विष्णु ने इसे उपदेश दिया था कि तुम नाताणों तथा देवताचों के साथ किसी प्रशा का विरोध न करना । उन्होंने उसे एक दुर्भेद्य स्थ भी दिया था। अपने पिता की शाज्य का पालन करते हुये उसने कुछ समय तक उचित रीवि से राज्य-संचालने किया। किंदु वागासुर का साथ होते ही इसमें राहासी मावनामी का उदय भारम्भ हुआ। कामाख्या देवी के दर्शनों के लिए ष्याये हुये भाषि वसिष्ट को हमने नगर के भीतर मी मवेश न करने दिया । उसके इस कृष्य की देखकर विसिध ने भाप दिया कि, "शीव ही अपने पिता के ही हावाँ है उन्हारी रुखु होगी।" इसी शाप के फत-स्वरूप काली तर में कृष्ण ने प्राग्ज्योतिषपुर पर प्राप्तमण करके इमरा वय किया था। इसके पुत्रों के नाम भगदत्त, मदवानु गहारी में तथा मुगामी मिलते हैं। कहा जाता है कि हमग पाजिन कर कृष्ण इसके भाँडागार से जितना धन से गरे थे, उतना कुरेर के कीप में भी नहीं या।

मंगल-एक ग्रह। यह पुरुप, चत्रिय, भरद्वाज ऋषि का पुत्र, सामवेदी, चतुर्भुज, अपनी सभी भुजाओं में शक्ति रखने वाला, श्रमय, गदा का धारण करनेवाला, पित्त-प्रकृति, युवा, क्रूर, वनचारी, गैरू श्रादि धातुत्रों तया लाल रंग के समस्त पदार्थी का स्वामी, कुछ र्यंग-हीन तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है। कार्ति-केय इसके श्रधिप्ठाता देवता हैं। इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराए में उल्लेख है कि एक बार पृथ्वी विष्णु के उपर घासक्त होकर एक युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख चाई थी। विष्णु ने स्वयं श्रपने हाथों से उसका श्रंगार किया था। श्रपने प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो भाव-मग्न होकर वह मुच्छित हो गई थी। उसी ग्रवस्था में विष्णु ने उसके साय संभोग किया था: जिससे कालांतर में मंगल की उलित हुई थी। पद्मपुराण में विष्णु के श्रम-विदुखों से मंगल की उत्पत्ति कही गई है। मत्त्यपुराण के आधार पर कहा जाता है कि दक्त के नाश के लिए महादेव ने जिस वीरभद्र को उत्पन्न किया था, वही ज्ञागे चलकर मंगल हुआ। इसी मकार भिन्न भिन्न पुराखों में इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। मंथरा-१. राजा दशरथ की रानी कैंकेयी की दासी। इसी के कहने से कैकेयी ने दो वरदान माँगे थे--१. भरत को राज्य, २.राम को चौदह वर्ष का बनवास। पूर्व जन्म में यह दुंदुभि नामक एक गंधर्वी थी। २. विरोचन दैत्य की कन्या। बहुत श्रत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका वध किया। मंदाकिनी-दे॰ 'गंगा'। मंदालसा-राजा रतिध्वज की खी। सती तया हरिभक्ति-परायणा । एकपरनीव्रती से ही विवाह करने की इन्होंने प्रतिज्ञाकी थी। रतिथ्वज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र ११वें वर्ष में विरक्त हो गये। सप्तम पुत्र शलर्क (सुवाह) को राजा ने राज्य के लिये रख लिया। ऋंत में राजा घीर पुत्र स्वयं विरक्त हो गये । मंदोदरी-१. पञ्च कन्याक्षां में से एक।इसका पिता मयासुर तथा माता श्रप्सरा रंभा थी। यह रावण की रानी तथा इंद्रजीत की मां थी। २. सिहलद्वीप के राजा चंद्रसेन तथा रानी गुण्वती की कन्या का नाम। मकर्दद्-श्रीकृत्स के निय संखायों में से एक। मघा-एक नदात्र जो श्रादर्ण के घांत में पड़ता है। मच्छ-भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब त्रयलोक जलमग्न हुन्ना तब महा समुद्र में सोये हुये वला के मुँह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें हवग्रीव ने चुरा लिया। इन्हों के उदार के लिये विष्णु ने मत्स्य रूप में शवतार लिया । भागवत में एसकी विस्तृत कथा दी हुई है। कहा जाता है महामःस्य के रूप में भगवान ने राजा सत्यवत को बताया था कि घाज के सातवें दिन प्रलय होगा। उस समय सनला विरव जल मग्न होगा पर तुम्हारे उद्धार् के लिये एक विराट नौका चनार्कमा । उसमें समस्त घोषधियों, मारियों तथा सप्तरियों सहित तुम चढ़ जाना । नहा सर्व

की रज्ज्ञ वनाकर मेरी सींग से उसे वींघ देना। ब्रह्मा की रात्रि जब तक न व्यतीत होगी तब तक में उस नाव की रचा करूँगा। ऐसा ही सातवें दिन हुआ। मत्स्य ने हिमालय पर्वत की चोटी पर उस विराट नाव को वाँधा था। आज भी हिमालय की एक चोटी नीकावंधन चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। सत्यव्रत ही ज्ञाने चलकर वैवस्वत मनु कहलाये। दास्तव में 'सत्त्य' की कथा से मृष्टि के त्रादि विकास पर प्रकाश पड़ता है । विज्ञान के अनुसार भी खप्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही हैं। मश्ररा-पुराणों में उल्लिखित सप्त प्रुरियों में से एक। यह वज-भूमि में यमुना के दिन्ण तट पर श्रवस्थित है। वाल्मीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुई एक कथा के अनुसार इसे मधु नामक एक देख ने वसाया था चौर उसके पुत्र वाणासुर को पराजित कर शत्रुव ने उसे विजित किया था। महाभारत के समय यहाँ यद्वंशी राजायां का राज्य था। इसी यदुवंश की एक शासा में कंस तथा दूसरी शाखा में कृष्ण का जन्म हुशा था। मद्न-कामदेव का एक पर्याय । दे॰ 'कामदेव' । मधु−१. श्रीकृष्ण के एक त्रिय सखा। २. केंट्रम नामक दैत्य का भाई। यह श्रीकृष्ण के द्वारा मारा मथुरा या मधुपुरी इसी ने वसाई थी। ३. एक दैत्य जिसका वध शत्रुव्व ने किया था। मधुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैप्एन भक्त। ये चोइछे के अधीरवर थे। मधुगोंसाई-चैतन्य की शिष्य मंडली के एक प्रसिद्ध भक्त । कहा जाता है। कि नृदायन जाकर इन्होंने कृप्ण का साज्ञात् दर्शन किया । मधुपुरी-मधुरा का प्राचीन नाम । मधु दानव द्वारा वसाए जाने के कारण उसका यह नामकरण एया था। दे॰ 'मधुरा' । मधुसृद्न सरस्वती-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त सँन्योसी। भिक्ति रसायन' प्रंथ इन्हीं का रचा है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास से इनकी भेट हुई थी। मध्वाचार्य-चार प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदायों में से श्राप सम्प्रदाय के प्रचारक। उनका घाविर्माव ११६६ ई० में द्विण प्रांत में तुलंब नामक गांव में द्या था। इनके पिता का नाम मधीजी था। ६ वर्ष की घवस्था में एन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके गुरु शन्युतमोच कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ३७ शंथों की रचना की जिनमें ऋक्भाष्य, सूत्रभाष्य, गीताभाष्य, भागवत ताल्यं, कृष्णु नामामृत तथा दशोपनिपदभाष्य मुख्य हैं। ये प्रसिद्ध हैतवादी थे। सनुस्मृति-मनु का प्रसिद्ध धर्मध्य । गंभीर विवेचना से प्रतीत होता है कि यह अंव हिमी एक व्यक्ति की स्वतंत्र रचना न होकर विभिन्न लेखकों की रचनालें का संबद है। शाल इसमें २६=१ श्लोक हैं। उनमें भी पहत से प्रजिस हैं। वह पारवाय भागाओं में इसका पतुराद हो चुका है। मयंद्-राम सेना के मेनापतियों में मे एक ।

सय एक महातभी दानव। शिन्तक्या तथा हर्म्यनिर्माण में यह वार्तन पुनात था। रावण का रवनुर तथा मंदीद्री का विता पहा था। इसके दो पुत्र थे-नायावी तथा कुन्दुनि। दे० 'त्रिपुर'।

संगत-देश 'बाम'।

मतिर-संदर्भा सी यशोदा का एक उपनाम । दे० 'यशोदा'।

महादेव-दे॰ 'शिव'।

गहावीर-दे॰ 'रचुमान'।

महिन्दे० 'पृष्वी' ।

महिराचगा दे॰ 'छिराचण'।

मार्टच्य-प्रसिद्ध भक्त सुनि । वाल्यावस्था में एक परिगे के शरीर में कौंश सुभी देने के कारण इन्हें यम ने स्ली दे दी पर मूली हट गईं। इन्होंने यम को शाप दिया कि यह शृद्ध चोनि में जन्म ले। यम के ही श्रवतार चिहुर कें। दे० 'शिद्र'।

मधिता-प्रसिद्ध सूर्पवेशी राजा शुवनारव के पुत्र। कीई
पुत्र न होने से शुवनारव से श्रापियों ने यह करवाया।
गंत्र का रक्या हुया जल घोषी से शुवनारव ही पी गये
कीर उन्हों को गर्म रह गया यन्त में उनका पेट चीर कर
पुत्र निकाना गया। प्रश्न यह हुया कि कैसे उसका
पानन हो। उसी समय हंद्र उपस्थित हुये श्रीर उन्होंने
करा कि यह मेरी श्रीमुली पीवेगा। वालक एक ही
दिन में यहा हो गया। मान्धाता का विवाह शशिविंह
की कन्या विद्रमती से हुशा जिनसे हुन्हें २० कन्याय
श्रीर पुग्हनन, श्रवरीय तथा मुनुकुन्द नामक पुत्र हुये।
मान्याता परम ऐहवर्यशानी चक्रवर्ती राजा हुये।
मान्याता परम ऐहवर्यशानी चक्रवर्ती राजा हुये।

भागत्ति - एंद्र के सार्या का नाम । इंद्र के पुष्पक विमान के ये चालक थे।

साधवदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इस नाम के ११ भन्नों या उन्लेग नामा जी ने किया है।

सानदास-एक प्रसिद्ध वैकाय भक्त । रामायण श्रीर एनु-महादृष्ठ का इन्होंने भाषांतर किया ।

सार-दे॰ 'काम'।

मारीच-एक मापावी राज्य का नाम। यह रावण का नामा था। रावण के भनुमद से यह स्वर्णसून बना था। गम के हाथ से मारा जाकर मोण को प्राप्त तुष्टा। यह नादका नामक राज्यी का पुत्र और सुवाहु का भाई था,।

सार्कष्ट्रय-प्रसिद्ध ऋषि । सार्क्षष्टेय पुरारा के प्रकोता । श्रपनी नवस्ता कीर दीर्पांतु के लिये ये प्रसिद्ध हैं । इनका एक

गम् 'दीवांद्र' भी है।

मार्केटेय पुरागा-एक पुराग तो कुछ मार्केटेय हारा और युष्ठ पानी पित्रमें दारा रचा गया है। इसकी पहा-निर्यो सभी पत्रीत कल्दिन हैं; रितु मागयन को छोदकर अन्य पुरागों से भेळतर हैं। इसका रचना काल क्यों या १०वीं सद्दी है। इसकी अनोक संद्या ११००० पदी नाती है। मुक्ति राजसी है।

नियायसण्य-येदी में निय कीर परुष्ट दोनों रुष्ट् एक

साथ श्राये हैं। मिल्र दिन श्रोर वरुण रात्रि के स्वामी हैं।
मित्र श्रदिति के पुत्र हैं। दे॰ 'सूर्य' तथा 'शादित्य'।
मिथिलेश (निमि)-इष्त्राकु के पुत्र तथा मिथिलावंत्र के
शादि पुरुष। विसष्ठ के शाप से ये शरीरहीन हो गये
थे। देवताओं ने इन्हें इनका शरीर देना चाहा लेकिन
इन्होंने नहीं लिया। श्रन्त में इनका शाण सब की हिंह
में रख दिया गया। संभवतः पलक मारने में जो समय
लगता है उसे 'निमिप' इसीलिये कहते हैं। निमि के
पुत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला चनाई। ये निमि सोता
के पिता जनक के पितामह थे। दे॰ 'कुशष्वज'।

मीराँवाई-हिंदी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायण कवियत्री । इनका जनम मैदते के चौकड़ी नामक गाँव में सं० १४०४ में साना जाता है। इनके पिता रतनिसह राव दुदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी रानरे चतुर्थ के पुत्र थे। शेशवावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने मीराँ का पालन-पोपण किया। वे बड़े भक्त श्रीर उदारचेता थे। मीराँ का ध्यान भी उधर ही गया। मीराँ को संगीत की भी शिक्षा उन्होंने दी थी। पर वे मीर्रा को ११ वर्ष की खबस्था में ही छोएकर चले गये। सं० १४७३ में मीराँ का विवाह चित्तीड़ के राजा भोजराज से हुआ। किंतु कुछ दिन बाद ही वे वीरगति को मास हुये। विगः हित जीवन घच्छा था। राजा ने शैव होने पर भी भीर की विव्लवी उपासना की सभी सुविधार्ये एकत्र कर दी थी पर इनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्रारम किया। मंदिर में जाना, हरिभक्तों से मिलना प्रादि सम पर मतियंत्र लगा दिया गया । जब मीरों ने एक न सुनी तो उनकी एत्या के यनेक उपाय किये गये-यथा पिटारं में सर्प भेजना तथा विष देना घादि; किंतु मीरा सम् यचती गई। मीराँ के ननिहाल में भी विपत्ति भा गई भी इन्हें अपनी समुराल भी छोड़नी पद्मी। तय उन्होंने पृत्याः वन, द्वारका खादि स्थानों की तीर्थवात्रा की। कहा जाता है कि रेदास इनके गुरु थे; किंतु इसमें संदेह है । मीर्रो मे तुलसो का पत्र व्यवहार भी एक मृठीधारण है। की मक्ति पति रूप की थी। उसे वैदण्य भित ही करेंगे यद्यपि उस पर निर्गुण संतों का भी प्रभाव है। निर्मु लिखित प्रथ मीराँ कृत बताये जाते हैं। (१) नरसी है का मायरा, (२) गीत गोविंद की टीका श्रीर (३) राग गोविद् । भीरों की भाषा राजस्थानी मिश्रित वज है। मीराँ हिंदी साहित्य की अमर कवियत्री हैं।

मुचुकुँद-श्रयोच्या के प्राचीन राजा। देवासुर-संप्राम में
इन्होंने देवों की बढ़ी सहायता की थी। फिर छांत हो
बहुत दिनों तक पर्वत की एक कंदरा में विश्राम करें
रहे। एक बार कालयवन से भागते-भागते कृत्या ने वर्मी
गुफा में श्राकर श्रपना पीताम्बर मुचुकुंद को श्रोदा दिया।
फालयवन मुचुकुंद की श्रीर मत्राटा छार इनके नेन्न मोतरे
ही भम्म हो गया। संभवतः कालयवन को यह बरदार
या कि वह किसी बदुवंदी से न मारा जायगा। का

धवतार है।

मुर-एक राचस, जिसे मार कर भगवान ने मुरारि की उपाधि धारण की । मुण्टिक-कंस का एक असुर मल्ल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस

के धनुप यज्ञ के धवसर पर म्लायुद्ध में मारा था।

मृड-महादेव का एक पर्याय । दे० 'महादेव' ।

मेर-पुराणों में उल्लिखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना जाता है। देवासुर ने समुद्र-मंथन के समय इसी को

्मथानी बनाया था । इसे ऋधिकतर सुमेरु कहते हैं । मैत्रेय-दे॰ 'विदुर'।

मोरध्वज-एक प्रसिद्ध दानवीर राजा। इनके पुत्र का नाम ताम्रध्वज था। धर्जुन की भक्ति का गर्व हरण करने के लिये कृष्ण ने इनकी परीजा ली थी। ये ध्रोर इनकी पत्नी

लिये कृष्ण ने इनकी परीचा ली थी। ये श्रीर इनकी पत्नी बाह्यण वेपधारी कृष्ण को श्रपने लड़के का श्राधा श्रंग देने पर राजी हो गये, श्रीर दोनों ने मिलकर श्रारे से

देने पर राजी हो गये, श्रीर दोनां ने मिलकर शारे से पुत्र की चीरा। दायाँ श्रंग बाह्यण वेषधारी कृष्ण ने सिंह वेषधारी श्रर्जुन को दे दिया। राजा के वार्य नेत्र से कुछ श्रांस् की चूँदें टफ्क पड़ीं। कृष्ण से पूछे जाने पर राजा ने कहा कि सुक्ते धार्ये श्रंग का दुःख है कि वह किसी भी

काम नहीं श्राया । इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण साजात् रूप से प्रकट हो गये ।

मोहिनी-१. गुंभ तथा निशुंभ नामक दो राक्तों के वध के लिये विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों स्त्री को देखकर मोहित हो गये श्रीर उसको प्राप्त करने के लिये श्राप्त में लड़ मरे। २. विष्णु का समुद्द-मंथन के

समय एक जनतार । इसी रूप से भगवान ने श्रमृत देवों को तथा श्रीर सुरा श्रमुरों को पिलाई थी ।

यदु-ययाति के पुत्र । पिता ने इनसे यौवन माँगा जेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया । पिता ने शाप दिया कि तुम्हारे वंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा ।

ादया कि तुम्हार चराजा की राज्य सुख नहीं मिलगा। इसी यदुवंश में बाद में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। यदुनंदन-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये वैष्णव

भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक थे।

यदुनाथ (गोस्वाभी)-प्रसिद्ध गद्दीधारी वैद्णव श्राचार्य तथा पुष्टि मार्ग के प्रचारक। ये श्री यहलभाचार्य के पौत्र तथा गोस्यामी विद्वलनाथ जी के पुत्र थे।

यम-मृत्यु के देवता । दिश्चिण दिशा के दिगपाल । इनका

्षाहन महिष है। ये सूर्य के पुत्र हैं। यमदिग्न-ऋचीक शांर सत्यवती के पुत्र । इनके पाँच पुत्र थे। सबसे कनिष्ट परशुराम थे। इनकी पत्नी का नाम

थे। सबसे कनिष्ट परशुराम थे। इनकी पत्नी का नाम रेखका था। दे० 'परशुराम'

यमुनावाई-एक प्रसिद्ध एरिभक्ति परायणा महिला ।
ययाति-प्रसिद्ध राजा नहुप के पुत्र । इनकी खी का नाम
देवयानी था । इनकी एक दूसरी पत्नी का नाम शर्मिण
था । देवयानी से यह धौर श्रीमण्डा से पुरु का जन्म
हुखा । इसी से यादव धौर पौरव दो वंशों की नींव
पर्भ । ययाति वहे विषयी थे और श्रीमण में विशेष शतुरक्त थे । एन्द्र होने पर इन्होंने पुरु से यौवन प्राप्त किया ।
१००० वर्षों तक विषय भोग के बाद वैराग्य लिया ।

यरीदा-नंद की सनी। यज में माता रूप से कृत्य का

पालन इन्होंने ही किया। इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न रूप से दी गई है। भागवत के अनुसार ये शिव-पन्नी सती थीं। दत्त यज्ञ में प्राण त्यागकर द्वापर में यशोदा हुईं। बहावैवर्त पुराण के अनुसार ये पूर्व जन्म में वरुश्रेष्ट द्वीण की पत्नी घरा थे। जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे उसी समय यशोदा से एक कन्या। वसुदेव कन्या ले गये श्रीर कृष्ण को देवकी की गोद में सुला श्राण वहदासगढ़

याज्यवल्क्य-श्रुक्त यजुर्वेद, शतपथ बाह्मण, वृहदारण्यक उपनिपद तथा याज्ञ्यवल्क्य स्मृति के प्रखेता। कात्यायन के वाद मनु (मनुस्मृतिकार) के पहिले इनका समय पड़ता है। महाभारत के श्रनुसार ये युधिष्टिर की सभा में थे। मैत्रेयी श्रोर कात्यायन नाम की इनकी दो खियाँ थीं।

मेत्रेयी श्रीर कात्यायन नाम की इनशी दो ख़ियाँ थीं। इनका दूसरा नाम वाजसनेय था। याज्यवल्क्य स्मृति-मनुस्मृति के वाद धर्मशास्त्र बंथों में इसी का स्थान है। 'मितासरा' नाम की इसकी टीका श्रति प्रसिद्ध है, जिसका खनुवाद धन्य कई भापाशों

में हुआ है। यामुनाचार्य-रामानुज के दीचागुरु पूर्णाचार्य के गुरु। ये महान् विद्वान् और श्रीरंग के भक्त थे। गीता के एक-एक रलोक का इन्होंने सांराश लिखा था।

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येष्ठ चेत्रज पुत्र । माता कुंती ने धर्म से इन्हें प्राप्त किया । पांडवों में सवसे वड़े भाई यही थे । श्रपनी सत्यता के कारण ये धर्मराज के नाम से विदित थे । दे० 'श्रर्जुन', 'कुंती', 'कृष्ण' तथा 'पांटु' ।

रंगाराम-एक प्रसिद्ध चैप्णव मक्त तथा पैहारी जी के शिष्य।

रंतिदेव-एक धार्मिक चन्द्रवंशी राजा। एक वार ४८ उप-वास करने पर भी इन्होंने भूखों को धपना भोजन दे दिया। इससे प्रसन्न हो भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। भगवान से इन्होंने यही बरदान माँगा कि में जीवों का दुःख भोगूँ धार सय लोग सुखी हों। प्रभु इनको सपरिवार धपने विमान पर ले गये।

रंभा-एक अन्सरा । इसकी उत्पति देवासुर के समुद्र-मंथन से मानी जाती है और सोंदर्य के एक प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। इंद्र ने देवताओं से इसे अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। एक बार उन्होंने इसे यिरवामित्र की तपस्या की भंग करने के लिए भेजा था, किनु महर्षि ने इससे अप्रभावित होकर इसे एक सहस्त यप तक पापाणी के रूप में रहने का शाप दिया। पदा जाता है, एक बार जब यह कुवेर पुत्र नलकृत्वर के यहाँ

जा रही थी तो केंजास की खोर जाते हुए रावण ने मार्ग में रोक कर इसके साथ बनाकार किया था। रघु-इस्वाइवंशी खयोध्या के प्रसिद्ध राजा खोर दिनीप के पुत्र। सूर्यवंश में यही सबसे प्रसिद्ध राजा हुए इस-लिये वंश इन्हीं के नाम से चना। इन्होंने एक दिश्यक्ति यज्ञ किया था। भगवान रामचन्द्र इन्हीं के वंश में हुए थे। रघुनाथ (गोस्वामी) गोस्थामी विद्वजनाथ जो के मान पुत्रों में से एक। इन्होंने वंदण्य धर्म का मनार दिया।

पुत्रा सं सः एक। एन्हान वरणव ४ दे० 'विद्रलनाव' । र्घनाय सुनाई-समझय डी के ये धेसे ही सेवक थे जैसे विस्तु के गहर । में सदीन जगजाय जी के हार पर खड़े मत नगते थे। इनके जिपय में पर्द गयायें भी प्रसिद्ध हैं। र्मन-पामदेव की शर्वांगिनी तथा देख प्रजापति की फन्या। इहा जाना है दुए ने शवने जरीर के श्रम-विदुशों से इसे उपरा करके कामदेव को सपर्वित किया था। यह में दिन के प्रतीय-स्वरूप मानी जाती है। इसके सींदर्य को ऐन कर सभी देवताओं के हृदय में इसके प्रति धाक-पैटा की भावता अलग्न हुई थी, इसी से इसका नाम-नरण रति हुपा । शिवजी ने जब इसके स्वामी कामदेव को व्यपना ध्यान भंग फरने के कारण क्रोधित होकर भस्म कर दिया था तब धर्या ने शिव से प्रार्थना करके शपने रवार्गा के धनंग-रूप में जीवित रहने का वर प्राप्त किया धा तथा सुयुलोक में स्वयं मायावती के रूप में जन्म लेकर प्रनिरुद्ध के रूप में कामदेव के प्रवतरित होने का परदान पावा था । कहा जाता है कि यह सदा कामदेव के साध रहती है। दे० 'खनंग', 'त्रनिरुद्ध' तथा 'कामदेव'। रतिकला-एक गोपी। राधा की सखी। रतिवेलि-एक गोपी। राधा की सपी। रतिवैती-लीला खनुकरणी एक धनन्य श्रीकृष्ण भक्त । 'उपात यंघन' की कथा सुनकर एक यार ये लड़ने लगीं भीर लद्ते-गद्ते एनके प्राम् निकल गये।

्रतर व्यवस्ता इति इति आकृति । विकल्प गया । रत्नाकरः समुद्र पत्त पर्याय । दे० 'सगुद्र' । रत्नावली-एक अभिद्र व्यवस्य हरि-भक्ति-परायणा महिला । - ये त्रामेर ये राजा मार्नासह के छोटे भाई माध्यसिंह जी

्की रानी थीं । रसिक सुरारि-एक प्रसिद्ध चैंच्छन भक्त । इन्होंने एक प्रस-्याले ११४। को भी छपना शिष्य बना | लिया था । इनके | विषय में बई यहानियाँ असिद्ध हैं ।

रहुगण्-प्रशिव मतापी राजा। पालकी पर एक बार इन्हें पितनशुनि के घाष्म में हान के लिये जाना था। 'जद नरत' यो पालके; में लगाया और न चलने पर उन्हें बहुत गाया। धन्त में इन्हें जान बाह हो गया। संगरतः सुनार और रहुगण एक ही नाम है। दे० 'जदभरत'।

राजानवार्ट-प्रसिद् सर्टीर राजा तथा अपूर्व वैद्याव भक्त समरमन की धर्मवर्णा। ये धनन्य हरिचक्ति -परायका भी।

राधा-गोर्न वे सर्मायवर्गी दरसाने आम के गोपराज गुप्तान की पत्या। इन्हीं माना का नाम दीति मिलता है। भागान में इन्हों महिला कर्म है। किन्न देवी-मागप्र गण गर्मेंबिट्स कादि में इन्हें की मेयिय के इप में इन्हा उक्तिया गायिना पर्यात पूर्णना दिया-तमा दिनीय में स्वरीया गायिना पर्यात पूर्णना दिया-दिना के रूप में इन्हा वर्णन है। दिशे माहित्य में मानुष्य इन्हों दिलीय जा की मीहित हुआ है। कुल्ल भीर याल्की के मान ममुला हुई पर सेन्हों जाने थे। गणा भी काली मिलियों की लेक्स कानी भी। दोनों एक इन्हों की दिल्ली की करा कानी भी। दोनों एक इन्हों की दिल्ली की कार प्रात्मीक कानुस्य की माय-नाफी के वर्णाभूत ही जाने थे। एक बार साथा नंद के घर में खेलने खाईं। यशोदा उन्हें देखकर शत्यन्त प्रसन्न हुई श्रीर उन्हें कृष्ण के योग्य ठहराया। एक 'द्विज-नोरि' को बलाकर उन्होंने राधा के पिता वृपभार के पास कृष्ण के लिए राधा को माँगने की चात कह-लाया । 'द्विज-नारि' ने वरसाने प्राम में जाकर राभा की माता कीर्ति से यशोदा की वात कही किंतु कीर्ति 'महा लंगर' तथा 'दघि-माखन चोर नंद-डोटा' के साथ चपनी 'सधी' राधा की सगाई करने की मस्तुत नहीं हुई । यशोदा ने सुना तो उन्हें पड़ा द्वःप हुथा । उसी समय कृष्ण था गए। श्रपनी माता की चिता का कारण जानकर उन्हें श्रास्वासन दिया कि यदि गुग्हारी यही इच्छा है तो में उसी के साथ विवाह करूंगा शीर उसकी माता मेरे पैरों पर गिर-गिर कर मुक्ते उसे हेंगी। श्रामे का प्रसंग इस प्रकार है--कृष्ण वरसाने श्राम की श्रोर चल दिए शौर वहाँ की एक वाटिका में जाकर बैठ गए। राधा श्रपनी सखियों को साथ लेकर उन्हें देखने के लिए प्राईं। कृष्ण ने एक दृष्टि-निचेप में उनका मन हर लिया और वे मुस्छित होकर गिर पृशी। सखियों ने बार बार ऊँचे स्वर से नाम लेकर उन्हें चैतन्य करने का प्रयत्न किया किंतु वे शसफल रहीं । कुछ देर बाद वे स्वयं ही ''श्याम ! श्याम !'' कहती हुई उठ वैद्यां। सिवयों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर रनेह देखकर कहा कि "तुम मृच्छित-सी होकर पद रही। हम तुम्हें घर ले जार्यमी श्रीर माताजी से कहेंगी कि इन्हें कालीनाग ने काट खाया है और फिर किसी वहाने कृष्ण को भी बुला लेंगी। इस प्रकार तुग्हारा उनका मिलन हो जायगा।" राधा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सिवयाँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गईं घोर कीति मे वहा कि "इन्हें नाग ने उस लिया है।" वह यह सुनक्त घवदा गईं और "दौदो किसी को बुलाओ" कहनेलगी। सिंपयों ने श्रवसर पाकर कहा-"गोकुल-श्राम में नंद का पुत्र कृष्ण एक ्यद्युत यहा गारुटी है, कही तो उसे बुला लाऊँ।" कीर्ति ने कहा—"जान्नो श्रीर उससे जारूर यह कहो कि यदि र्कुचिर फिर जीवित हो जायगी तो में उसे तुम्हें ही श्रिपित कर दूंगी। में तुम्हारे पैसें प्रती हैं, विनती करती हैं, तुग्हें संसार में यस प्राप्त होगा, यदि तुम खाकर मेरी पुत्री की जीवन दान दोगे।" सिंपयों ने गोकुल शाकर यशोदा से कीर्ति का यह सदेश कहा और कृष्ण को श्रपने साथ कर देने की प्रार्थना में।! यगोटा ने वदी असदाता के साथ कृतम् को धुला पर सय समाचार सुनाया श्रीर उनमे शीव्र राधा के यहाँ जाने को कहा । कृष्ण ने बरसाने पहुँचकर धपने दशुन से धी राधा का विष हर लिया। कीर्ति ने पारस्परिक न्नेह देखका दोनों की सगाई की ब्रानुमति दे दी। सभा ने ऋण के साथ समनीना में प्रमुख भाग लिया था। कृत्य जब शक्र के द्वारा कंस का निसंत्रण पाकर मधुरा गये थे तो राया को ही नवसे प्रधिक वियोग का भूर महन परना पद्मा था, जो संमयतः । उनके जीवन-पर्यन रहा । मधुरा छोदकर कला द्वारिका को चले गये थे झीर यदाँ पर उनके साथ केंत्रिसणी के होने की कथा मिलगी है। फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ ग्रधिकतर लिया जाता है।

रामचंद्र-श्रयोध्या के इस्त्राकुर्वशी महाराज दशरय के पुत्र। यह विष्णु के मर्यादापुरुपोत्तम अवतार के रूप में स्वी-कृत हैं। इनका जन्म कीशल्या के गर्भ से हुआ था और ऋपि विसप्ट ने इन्हें शिना दी थी। जब यह बालक ही थे तो ऋपि विरवामित्र इन्हें श्रपने श्राश्रम की रहा के क्षिए लम्मण के साथ माँगकर तो गये थे। त्राश्रम की श्रोर जाते हुए इन्होंने ताड़का तथा सुवाहु का वध किया था तथा मारीच को अपने वाल से द्तिणापथ की श्रोर घावित कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र के श्राश्रम में रहकर इन्होंने राखविद्या का विशेष श्रध्ययन किया था। विदेहराज जनक के यहाँ सीता के विवाह के लिए जव धनुपयज्ञ का श्रायोजन हुआ था तो विश्वामित्र जी इन्हें वहीं लेकर उपस्थित हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से यह शिव-धनुप की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले थे। एक वार के ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-धनुप को उठा लिया था; कितु जब वह उसमें मत्यंचा चड़ा रहे थे तो वह टूट गया था। फिर भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जुकी थी। अयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार भेजा गया और वंधु-यांधवों के साथ उनके मिथिला याने पर रामचंद्र ने सीता का पाणिब्रहण किया। अयोध्या धाने पर महा-राज दशरथ ने इनके राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ करा दी। मंथरा नाम की एक दुष्टा दासी के कहने पर रानी कैकेथी ने महाराज दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास तथा भरत का राज्याभिषेक करने को कहा। महाराज दशरथ यचन-बद्ध थे । रामचंद्र ने सहर्प वनवास स्वीकार किया और गैरिक वसन धारण कर वन की ष्योर चल दिये। उनके साथ उनकी श्रद्धींगेनी सीता तथा अनुज लघ्मण भी चले। भरत उस समय प्रपने ननिहाल में थे। श्रयोध्या श्राने पर तथा सभी वाते ज्ञात होने पर उन्होंने सिहासन पर वैठना श्रस्वीकार किया श्रीर राम को वापस युलाने के लिए वन की श्रीर चल दिये। राम ने उन्हें यह समका युकाकर वापस कर दिया कि यह पिता की घाजा से वनवास के लिए घाये हैं श्रीर चौदह वर्ष की श्रवधि पूर्ण होने पर ही शयोष्या लीटेंगे। भरत ने श्रयोध्या लीटकर रामचंद्र की चरण-पादुकार्यों को सिंहासन पर रखकर राजकार्य प्यारंभ किया। रामचंद्र वन पर्वतों में तथा ऋषियों के शाश्रमों में घुमते रहे। एक स्थान पर सूर्पणखा नामक एक राज्ञसी ने एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर उनसे घपने साथ विवाह की याचना की। उन्होंने पहले तो उसे समकाने-वकाने का प्रयत्न किया कितु बाद को लदमण से कहकर उसके नाक-कान कटवा लिये। उसने जाकर दिस्णाप्य में रानेवाने रास्तों, खर घोर दृष्ण को षपनी कथा सुनाई शार उनसे राम के साथ युद्ध करने के जिए कहा । यह दोनों रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए साये और उनके वाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए। शूपेगाया ने गर सब समाचार रावण को दिवा तब पर आकर किसी प्रकार सीता को दंडकारएय से हर ले गया।

राम ने लक्मण के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। श्राश्रम से कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु नामक एक गिद्ध-राज मिला लो पय पर चत-विचत होकर पड़ा हुआ था। उसने वताया कि सीता को लंकाधिपति राववा हर ले गया है। उसके बाद हनुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने सुयीव से सित्रता की तथा उसके भाई वालि का वधकर उसे दिच्छापय का अधिपति वनाया । सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दूत भेजे। इन्छ दिनों याद हनुमान ने श्राकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावरा के यहाँ श्रशोक-वाटिका में वंदिनी हैं। राम ने वानर तथा भल्लुकों की सेना लेकर लंका पर शाक्रमण किया। रावरा का छोटा भाई विभीपरा शाकर रामचंद्र से मिल गया। उसकी सहायता तथा भ्रपने युद्ध-कौशल से उन्होंने पुत्र-पौत्रों सहित रावण का वध किया और विभीपण को लंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुप्पक विमान से श्रयोध्या वापस स्राये। वनवास की स्रविध पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिषेक हुन्ना और उन्होंने राज्य-संचालन प्रारंभ किया । एक बार एक साधारया-सी प्रजा ने जब सीता के चरित्र पर रावण के यहाँ रहने के कारण संदेह किया तो इन्होंने सीता को लप्मण से कहकर वन में चुड़वा दिया। सीता जाकर ऋषि वाल्मीकि के ग्राध्रम में रहने लगीं। वहीं उनके लव तथा कुण नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने श्ररवमेध यज्ञ का श्रायो-जन किया। लंग तथा कुराने यज्ञ के अरय को रोक लिया श्रीर उसके सभी रक्तकों को युद्ध में पराजित कर दिया । रामचंद्र जी स्वयं थाये छोर वहाँ उन्हें किसी प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह लव तथा कुश उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को भी पहचाना शीर उनसे श्रयोध्या वापस चलने के लिए कहा । सीता ने एक वार परित्यक्त होकर उनके साथ जाना अस्वीकार किया श्रीर पृथ्वी में समा कर अपने प्राण दे दिये। रामधंद्र तब् तथा कुरा को लेकर श्रयोध्या श्राये श्रीर उन्हें राजकार्य सैंपि कर स्वर्ग चल दिये।

रामदास-एक प्रसिद्ध चैप्एव भक्त । सक्वरी द्रश्वार के २० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम है। ये सुरदास के पिता नहें जाते हैं; किन्तु ये सुरदास कीन हैं, कहा नहीं जा सकता। भारतीय संगीत में इनकी गणना, तानसेन तथा वैज् ष्टादि के साथ की जाती है।

तानसेन तथा वैज् ष्यादि के साथ की जाती है।

रामानंद—रामानंदी सन्प्रदाय के प्रवर्तक। लोक प्रसिद्ध
है कि ये रामानुज के शिष्य थे। साधारणतः १४वीं या

१४वीं शताब्दी ही इनका शाविभीय काल माना जाता
है। रामानुज सम्प्रदाय के सभी बंधनों को इन्होंने शिथिल
कर दिया। ये नीचे जाति के लोगों को भी दीधित परते
थे। इनके अंथ संस्कृत में हैं केपत्र एक पद हिंदी में

मिला है। गुजसी घोर कवीर रामानंद के ही लिख्य थे।

रामानुज-वैष्णव भक्ति के प्रचारक चार शाचारों में से

एक। इनका जन्म हारीत गोत्रीय माताल पंश में भूतपुरी
में हुआ था। यह स्थान महान के चंगलपत जिले में है।

इनकी जन्म तिथि १०१७ ई० मानी जाती है। १६ पर्ष
की श्वरुगा में ही इनका दिवाह हुआ। उसके उग्न ही

दिनों के बाद इसरे पिया का देहान्त हो गया। हसरे बार हर देने मेराच मे तिया। पूर्वांदाये जी इनके र्याम गुरु थे। समाग्रम ने विभिन्नाह्रीत सत का प्रचार रिया। इनके सुराप क्षीर हिन्दा वैद्यांत सूत्र पर श्री भाष्य, २. वेपून मंद्रह ३. वेद्रांन प्रदीप, ७. वेद्रांत सार तथा मीना भाष्य । इनके ३४ किया प्रसिद्ध हैं । दे० 'याम्नाचार्य' नथा 'गूर्णाचार्य' ।

रावण-प्रक्रित राज्य, पुलस्य का नाती, लंका का राजा नथा राम का राहू। इसी के यथ के लिये राम ने व्यवतार अत्य विचा। रावस्य भगोद पंटित, युद्धिवादी श्रीर यदा भारी किर भक्त था। सम रावण का युद्ध भार-नीय इतिहास में प्रति प्रसिद्ध घटना है। दे० 'अय-

विज्ञव', 'राम' तथा 'सीता'।

राह-एक लक्षर। इककी माता का नाम सिंहिका तथा थिना रा नाम विश्वविनि मिनता है। यहा जाता है फि ममूद्र संधन के बाद विष्यु जब मोहनी का रूप धारण बर, देवनावों के बीच असून का वितरण कर रहे थे तो इनने भी देवनायों में सन्मितित होकर असत पान कर विया था। सूर्व घीर चंद्र ने उसके इस कृत्य की देख निया भा और विष्यु को उसका समाचार दे दिया था। दिल्यु ने प्रापने सुदर्शन चक्र से एसका सर धर से घलग यर दिया था, विनु शमृतपान से श्रमर हो जाने पारण यह दो भागों में भी जीवित रहा । मन्तक 'राहु' नभा यर्थंप 'येम्' के नाम से विषयात है। इस घटना के शाधार पर मुर्च तथा चंद्र के अति उसकी शत्रुता का रात्म भी गाना जाता है कि गहु शवनी इसी राष्ट्रता को मुर्य तथा चंद्र के ब्रह्म के रूप में व्यक्त करता है। सह धाठ घरवां के प्रिन रथ पर धानीन माना जाता है। प्रदार के समय वह धपने हुन्ती रथ पर पवन-वेग के घरवों हाम परिचालित होकर सूर्य घथवा चंद्र की घोर घमगर होता है।

राष्ट्रम-दे० 'रासी' ।

रुक्तिमर्गी-बिद्यंगजभीनाक की बुर्जा । यह लक्ष्मी के खब-नार के रूप में स्प्रीष्टत हैं। इनके मींद्र्य की प्रशंसा सुनकर ष्ट्रारा इनके प्रति चतुक्त हो गए थे। कृष्ण के सुंदर स्वस्प नथा पीरना पादि पा समाचार सुनकर इन्होंने भी श्रपने मन-मंदिर के देवना के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर निया था। हिंतु इतरे पिना ने जगर्मध के कहते पर शिशु-पान के सार इनरा पाधिकहरा करने की बात रवीकार पर ही भी। इनका साई रक्षी भी इस थिया से घरने विता के साथ सहमत था। योग्य वय होने पर पेरिनप्र में निवह का बायोजन होने नना । निद्यपाल भारते सावुरात में कृष्ण के माध माई के हव में संबंधित भाः इस्थिए कृता भी यत्रमाम हो तेकर वृद्धिनपुर पर्ने गर। विराध के एक दिन पूर्व संध्या समय जब र्मकर्णा इंटार्फा की पूजा के लिए मंदिर के मीवर गई मी हाम भी मंदिर है हम पर पहुँच गए चीर नतिसाही को चयमे स्थापन विद्यापन घट दिए। उप किसुपाल रूपा रेस्मी पाटिकी पट समाचार मिला सी अन्होंने ंगः स दीमु किया और महीय पर्वेच पर चामसता

भी कर दिया। कृष्णा ने अपने पराक्रम से सभी को पराजित किया । कहा जाता है यह युद्ध नर्मदा के तट पर हुया था और रुत्मी उसमें मृस्टित होकर गिर पदा था। किंतु रुक्तिमणी के कहने पर कृष्ण ने उसका यथ नहीं किया था। द्वारिका पहुँच कर कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शामीक रीति से विवाह किया श्रीर उन्हें श्रपनी प्रधान महिपी बनाया । रुक्मिणी के गर्भ से फुप्पा के दस पुत्र हुए थे शौर एक कन्या। रुनिमणी के पुत्रों के नाम प्रयुप्त, चारुदेप्ण, सुपे १ बादि हैं।

रुक्मी-विदर्भराज भीष्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का भाई। यह कंस का धनिष्ठ मित्र था। कृष्या ने जब रुविसणी की संदरता की प्रशंसा सुन कर महाराज भीष्मक के पास यपने साथ रुक्तिमणी का विवाह कर देने की बात कहलाई थी तो इसी ने श्रपने पिता से कह कर कृष्ण को श्रस्वीकृति भिजवा दी थी । कृष्ण के साथ शपनी बहन का विवाह, श्रपने मित्र वंस का घाती होने केकारण, यह नहीं करना चाहता था। जब शिद्य-पाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर कृष्ण ने उपस्थित होकर संदिर के द्वार से रुक्मिणी का एरण कर लिया थातो इसने द्यावेश में घ्याकर घ्रपने पिता से कह डाला था कि में कृष्ण का वध करने के वाद ही घर चार्जगा। किंतु कुण के साथ युद्ध होने पर यह स्वयं ही मूचिछत होकर गिर पड़ा था और इसकी वहन को कृष्ण से इसके जीवनदान करने के लिए कहना पदा था। चेतना प्राप्त करने पर इसने पूर्वीक वचन के अनु-सार कुंदिनपुर की श्रोर कदम नहीं बदाए वरनू भोजराज नामक एक दूसरा नगर प्रतिष्ठित कर उसमें रहने का निरचय किया ।

रुद्र-साधारणतः रुद्र शब्द शिव का पर्याय है। रुद्र एक वैदिक देवता भी हैं। रुद्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न पुराखों में भिन्न-भिन्न कथायें मिलती हैं। कहा जाता है कि प्रज्ञा ने मुद्ध होकर ध्यपने एक केश से एक पुरुप की सुष्टि की जो जन्म लेते ही विकराल शब्द कर के रीया। इसीलिए उसका नाम रुद्र हो गया। ब्रह्मा ने इन्हें सुष्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बड़ी तामसी सिट रच ढाली । इसीलिए इन्हें केवल सिट-संहार का फार्य दिया गया । दे० 'शिव' ।

रूप गोस्वामी-चैतन्य महाप्रमु के प्रधान शिष्य । इनके भाई 'सनातन' भी चैतन्य के प्रधान शिष्य थे। चृन्दायन षादि में चेतन्य मत का इन्होंने बहुत प्रचार किया। रेगुका-राजा प्रयेनजित की कत्या, जसद्ग्नि की पत्नी श्रीर परशुराम की माँ। जल-विहार करते समय चित्ररव पर मोदिन हो उन्होंने इसमे व्यभिचार किया। घर लीटने पर जगद्वि व्यपने योगयल से यह सब जान गये स्नीर श्रवने पुत्रों को इसका सिर काटने को कहा। तीन पुत्रों ने अस्थीकार किया किंतु परशुराम ने सिर काट डाला। बाद में परश्राम के कदने से जमद्वि ने इनको जीवित पर दिया । दे० 'परशुरास' ।

रेवर्ती-राज्ञा रेवन की पुत्री तथा श्रीहामा के काई वसदेव

की पत्नी। देव 'बलसम्'।

रैटास-रामानंद की शिष्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा कवि। ये जाति के चमार थे। कहा जाता है कि मीरा-वाई ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। इनकी माता का नाम घरिबनिया और पिता का नाम रख्या। ये कवीर के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक मत भी

रूपलता-एक गोपी जो राधा की सखी थी । रोहिएरी-वसुदेव की श्रद्धांगिनी तथा वलराम की माता। इन्होंने देवकी के सातर्वे गर्भ को देवी विधान से धारण कर लिया था चौर उसी से वलराम की उत्पत्ति यदुवंश का नाश होने पर जव वसुदेव ने द्वारिका में शरीर-त्याग किया या तो यह उनके साथ सती हुई थीं। वसुदेव जिस समय देवकी के साथ मधुरा में कारागृह में यंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ थीं श्रोर वहीं इन्होंने वलराम को जन्म दिया था ।

लंका-एक द्वीप का नाम । यह रावण की राजधानी थी । त्रिकृट पवेत पर वसी यह नगरी स्वर्णनिर्मित थी। लॅकिनी-एक राचसी का नाम ।

रीरच−एक भीपण नरक । दे० 'नरक' ।

लद्मरा - १. दाशरिय राम के छोटे भाई। ये समित्रा के पुत्र और उमिला के पति थे। १४ वर्षी तक इन्होंने कठिन व्रत साधना कर राम वनवास के समय राम श्रीर सीता की सेवा की। मेघनाथ की शक्ति लगने पर ये म्चित्रत हुए, किंतु संजीवनी बूटी से पुनः जीवित हो गये। इन्होंने ही मेचनाथ का वध किया। मसिद्ध मध्यकालीन वैप्णव भक्त।

लद्मी-विष्णु की पती। समुद्र-मंथन के फलस्वरूप निकले हुए १४ रतों में से यह भी एक थीं। यह शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुन्ना है। वहाँ इसका शब्दार्थ सीभाग्यवती है। खयर्ववेद में सीभाग्य चौर दुर्भाग्य के घर्थ में भी प्रयुक्त हया है। तेत्तरीय उपनिपद् में लक्ष्मी और श्री को धादित्य की पत्नी कहा गयां है। शतपथ बाह्मण के श्चनुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया। पौराणिक साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में ध्रानेक गाथायें मिलती हैं। ये धन की श्रधिष्ठात्री देवी हैं। इनका पाइन उल्लू है। सीता खोर रुक्मिणी इन्हीं की अयतार कही गई हैं।

लद्मीवाई-१.एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला । २. फॉसी की रानी जो गदर में अंग्रेज़ों के हाथ से मारी गई ।

प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्ति लखा-एक परायण महिला।

लघुजन-मधुरा के एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैप्णव भरत। लह-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । एक बार वंगाल में कुछ राापत लोग इनकी यलि चराने जा रहे थे; किंतु देवी ने स्मयं प्रकट हो बहुतों का सिर काट ढाला। रोप लोग फिर बैज्याय हो गये। ललिता-एक गोषी जो राधा की ससी घी।

लव-दे० 'कुरा' ।

वामन पुराण-१= इसली में से ११वाँ इसला। इसकी

लाखाजी-मारवाड्-निवासी, जाति के ढोम, एक परम भक्त । लोग इन्हें हनुमान-वंशी कहते थे । मारवाद से साप्टांग दंडवत करते हुये ये जगन्नाथ पुरी गये । मसिद्ध ये कि जगताथ जी ने इन्हें श्रपनी पालकी भेजी थी। वड़े-वड़े राजे इनका दर्शन करने श्राते थे। लालाचार्य-एक प्रमुख वैष्णाव भक्त । कहा जाता है कि

ये स्वामी रामानुज के जामाता थे। ये सव संतों को श्रपना भाई मानते थे। इन्होंने एक वार माला पहिने एक शव देखा। उसे श्रपने घर ले श्राये और विधिवत उसका ग्रंतिम संस्कार किया ।

लिगपुराग-श्रप्टादश महाप्ररागों में से एक। रलोक संख्या ११०००है तथा प्रकृति तामसी कही गई है। इसका श्रिधकांश भाग विधि-विधान श्रीर कर्मकांड से पूर्ण है। लिंग पूजा इसका मुख्य भाग है; पर भौतिक लिंग पूजा के अर्थ में नहीं है। यह नवीं सदी से पहिले का नहीं है। लोमश-प्रसिद्ध ऋषि। इनकी दीर्घायु प्रसिद्ध है। कई कल्पों तक इन्होंने तप किया और कई श्रवतारों के चमत्कार देखे। इनका नाम चिरंजीवी भी है।

वरुए एक प्रधान वैदिक देवता । ये जल के अधिपति कहे गये हैं। पुराणों में इनकी गणना दिगुपालों में की गई है। ये पन्छिम दिशा के दिगुपाल हैं। पुराखों के श्रनु-सार वरुण करयप के पुत्र हैं। वरुण वर्तमान समय में भी धार्मिक जनता के द्वारा जल के देवता माने जाते हैं। साहित्य में ये करुण रस देवता कहे गए हैं। विल-राजा वैरोचन के पुत्र तथा महाद के पौत्र। ये प्रसिद्ध दानी घौर भक्त थे। इन्होंने ११ यज्ञ किये थे।

इंद्रासन न छिन जाय । उनके प्रार्थना करने पर विष्णु ने वावन ऋंगुल का रूप धर इनसे ३५ पग पृथ्वी दान माँगी। दान पाकर विराट रूप धर उन्होंने पृथ्वी, श्वाकारा श्रोर पाताल को नाप लिया। श्राधे पग के लिये यलि ने कहा कि मेरा द्याधा शरीर नाप लें। इस पर बाह्मण रूप छोड़ विष्णु साचात् रूप में मकट हुये शोर विज

१०•वं यज्ञ के समय इंद्र भयभीत हुये कि कहीं उनका

को मुँह-माँगा वरदान दिया । दे० 'वामन' । वसिष्ठ-प्रसिद्ध चैदिक ऋषि । सप्तर्षियों तथा प्रजापतियों में से एक। विश्वाभित्र से इनकी प्रतिद्वंदिता मसिद्ध है। इनके पास नन्दिनी नामक कामधेनु थी उसी के स्वामी होने के कारण इनका नाम वसिष्ठ (सर्वस्त्र के स्वामी) पुरा ।

ये यहा। के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार मित्रावरुण का दर्वशी को देखकर वीर्यपात हो गया और उससे भ्रगस्य भीर वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई । वसिष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित थे। इनकी नी फा नाम घरंघती या ।

वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता का नाग। ये पस के परनोई थे। इनकी पतनी देवकी कंस की यहन थीं। देव पूजा, 'देवकी' तथा फंम'।

रलोक संख्या १०००० मानी गई है। सुरातः इसमें विष्यु के वामन भवतार की कथा है। इसरी रचना 👫 यां जनकरी में हुई है। पुरारते के 'पंच नचलीं' में से एक भी नजरा इसमें नहीं मिनते हैं।

ताराह-विष्णु के प्रकारों में से दिनीय। हिस्स्याप जय पूर्वा को लेकर पाताल को भागा तभी पृथ्वी का उद्धार परने के तिये किन्तु का यह भवतार प्रजा था। दे० 'दिस्त्याव' तथा 'दाय-विजय'।

वाराहपुराग्-१= पुरागों में एक पुराग् । इसको स्वयं किन्तु ने क्या है। इसकी प्रकृति साध्यक है। इसमें विष्णु के बागह प्रयतार की कथा सुग्य है। इसका रचना काल संगरतः १२वी शताब्दि है। वास्तविक रलोक संख्या

वासव-दे॰ 'एंब्र'।

त्रामुरी-पातात में रहनेवाले नागराज । समुद्र-मंथन के समय देवातुर्ग ने रज्जु के रूप में इनका उपयोग किया । दे । 'देव' ।

विध्यावली-प्रसिद्ध राजा वलि की पानी।

बिजय-दे॰ 'जय-विजय'।

चिद्रलेनाथ-प्रसिद्ध चैकाताचार्य वज्नभाचार्य के पुत्र तथा पुष्टि मार्ग के प्रथम उत्तराधिकारी। 'दो सो वायन वैष्णव की य तां' तथा 'चौगसी वैष्णतन की वातां' के रचयिता प्रथम संकातनकों यही। कहें जाते हैं, यथपि यह मत

सर्वमान्य नहीं है। इनके सात पुत्र थे।

बिहुर-१. प्याम के जीरस पुत्र को दामी के गर्भ से उत्पत्त
थे। ये प्रतराष्ट्र जीर पांचु के भाई थे। प्रतराष्ट्र के सासन
काल में ये सदव न्यायपूर्ण जीर सत्य परामंग्र देते आये।
महाभागत गुद्ध रोकने का प्रन्होंने भरसक अयस किया
पर इनकी न पत्ती। दुर्याधन के यहाँ सममीता कराने के
नियं प्राते नमय कृष्ण बिद्धर के यहाँ हो ठहरे थे, दुर्योपन के यहाँ नहीं। दे० 'श्रविका', 'पांचु' तथा 'प्रतराष्ट्र'।
२. जोचपुर के एक प्रसिद्ध भक्त। भक्तमाल में प्रनका
पार्गन हैं।

बिद्धरानी -परमनीतिज्ञ विदुर की पत्नी । यह कृष्ण के प्रति - यानना प्रेम रास्ती थीं । घर चाने पर प्रमातुर हो इन्होंने - केंद्रे रा दिनका कृष्ण को विकास और सार केन्ती - गुड़े । कृष्ण भी प्रेम से स्ति गये ।

यिदेहे-मिथिता के राजा। मोता का जन्म इसी वंश में ुरुवा था। दे॰ 'निमि'।

विज्ञानि—विष्युत्र सक्तत्या विष्यात सैयिन कति। इनके दिना ता नाम गणपति नया विनासह का जयहत्त था। किथिनानरेन कीर्नितिह के वहाँ ये राज्यकविथे। ये पंजानके के समयामिक थे तथा सहकृत, सैयिन एवं पंजान के समयामिक थे तथा सहकृत, सैयिन एवं पंजान के विनास्थ । इनको भाषा पूर्वी तिही नया सैयिनी है। पंग्हुत के 13 प्रेयों की रचना इन्होंने की है, जिनमें परायुग्या, रीयसबंद्य सार, दुर्गा नरिग्यी आदि बहैया-सीप के । मैबिनी में इनको पदावनी उचकोटि के साहित्य में मिनी पानी है। ये भन थे, या श्रंगारी कविथे इस पर विराशों में मुक्तीहर्म

विभीतरा सरत् के होटे भाई। राज्य कुल में जन्म होते पर भी वे हरिमक थे। सीता की लीक देने के निवे जब इस्टीने बड़ा तो सहस्य में जान सारका इस्ट्रें निकल्य दिया। तय ये राम की शरण में श्राये। राम ने उसी समय इन्हें लंका का राज्य दे दिया। इन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य वतलाया था। रावण के मरने के बाद यही लंकेश हुए।

विमला-राधा की एक सखी।

विरोचन-एक देख। महाद का पुत्र तथा बिल का पिता। कहा जाता है जब गाय-रूपी पृथ्वी का दुग्ध निकाला गया था तो इसने असुरों के वस्स (बछदे) का कार्य किया था।

विश्वस्त्य-स्वप्टा के पुत्र का नाम । ये हूं ह के गुरु थे पर कालांतर में हूं द्व द्वारा ही इनकी हत्या हुई । इस हत्या के चार ग्रंथ - पृथ्वी, जल, युन धोर नारी में पढ़े जिससे ऊसर, काई, गोंद धोर धार्तव को उत्पत्ति हुई । इनके पिता ने इनकी मृत्यु से कृद्ध हो युत्रासुर की उत्पत्ति

विश्वाभित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के धनेक मंत्रों के निर्माता। भ्रायेद में इनका उल्लेख कुश वंश के महाराज कुशिक के पुत्र के रूप में मिलता है। किंतु वाद के साहित्य में यह पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र कहे गये हैं। कहा जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सव्यवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि ऋचीक को समर्पित कर दी थी। इन्हीं ऋचीक ने एक बार अपनी खी सत्यवती को दो चरु लाकर दिए श्रीर कहा था कि इनमें से यह एक चरु तुम खालो, उससे तुम्हें बाह्मण्यूष्य संपन्न एक प्रत्न होगा स्नीर यह दूसरा घर घपनी माता को भिजवा दो। इससे उन्हें चत्रिवगुण-संपन्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा । ऋषि के यह कह कर चले जाते ही महाराज गाधि यपनी खी सहित उनके प्राथम में उपस्थित हुए। सत्यवती ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्यागत किया धौर घ्रपनी माता के सम्मुख ऋषि के दिये हुए दोनों घर ्लाकर रख दिये । सत्यवती की माता ने यह सोचकर कि उन्होंने व्यवनी पत्नी को ही घच्छा चरु दिया होगा। यह चरु जो ऋचीक नै धपनी खी के लिए दिया था, खा लिया। इस चर के कारण उनको प्राह्मलगुण-संवत्त विश्वस्य नाम का एक पुत्र हुआ। यही विश्वर्थ छाते चल कर छवने बाल तेज के कारना विरवाभित्र की संज्ञा से संघोधित मत्यवती को दूसरा घर खाना पदा था; जिससे उनके घत्रिगुयगा-संपन्नजमदग्नि नामक पुत्र<u>्व ह</u>ुत्रा था । विस्वा मित्र के जीवन के संबंध में जितनी कथाएँ प्रचलित हैं उनमें सबसे प्रधान अमापि वसिष्ठ के प्रति उनकी प्रति-इंद्रिता की है। ऋग्वेद में भी इस संबंध के कुछ उत्तेस मिलते हैं। दोनों ही सहर्षि थे श्रोर दोनों ने वैदि<u>क</u> ग्रःचार्थो का निर्माण किया था । विश्वामित्र की ग्रःचाप श्वयोद के तृतीय संदल में मिलती हैं, जिस में गायत्री मंत्र भी है। यसिष्ठ ने सप्तम मंदन की ध्रावाओं का निर्माण किया था। महाराज सुदास के यहाँ राज-पुरोहित के रूप में विस्वामित्र तथा वसिन्छ दोनों के ही रहने का उरलेन मिनता है । यसिछ, विश्वामित्र को

चत्रिय कुल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते थे। विश्वामित्र श्रपने को स्वयं वसिष्ठ के सुख से ब्रह्मर्पि कहलाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने वसिष्ठ पर वल-प्रयोग भी किया था। उनके सो प्रत्रों का वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिष्ठ ने भी इस पर क्रोधित होकर उनके भी पुत्र का वध कर दिया था। महाभारत में एक कथा है कि एक बार विश्वामित्र ने गंगा से भी वसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, किंतु जब गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन् उनकी पहुँच के वाहर एक सुरचित स्थान में पहुँचा ग्राई थीं तो इन्होंने गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया था। रामायण में विसप्ट के प्रति इनकी प्रतिइद्विता की कथा दूसरी प्रकार से विश्ति है। महाराज के रूप में यह प्रायः विसप्ट के आश्रम में घाया करते थे। एक वार इन्होंने वसिष्ठ की एक सुंदर कामधेतु को विना पृछे खोलकर अपने वहाँ ले जाने का प्रयत्न किया, कितु कामधेनु अपनी खर्गला तुड़ाकर भाग गई। जय इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया तो वसिष्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका। युद्ध श्रारम्भ हुया, जिसमें इन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों का वध कर डाला । उसके बाद स्वयं वसिष्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराजित किया। चत्रिय को बह्मतेज के सम्मुख ग्रपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा अपने को बाह्य वर्ण में परिवर्तित करने का प्रयस्न किया। जब यह घोर तपस्या में निस्त थे तो ताड़का राघसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कप्ट देना प्रारम्भ किया। उनसे भ्रपनी रत्ता करने के लिए यही राम तथा लपमण को दशरथ से कहकर श्रपने घाश्रम लिया ले गये थे तथा मार्ग में ताड्का का वध कराया था । विरवामित्र ही राम तथा लघमण को अपने षाश्रम से धनुषयज्ञ के समय जनक के यहाँ लिया ले गये थे तथा राम के द्वारा धनुभंग कराकर सीता के साथ उनके विवाह में सहायक हुए थे। विश्वामित्र ने वसिष्ठ के प्रति घपनी प्रतिद्वंद्विता की भावना के वशीभूत होकर धी एक वार त्रिशंकु को विसप्ट के घ्रस्वीकार करने पर भी सदेह स्वर्ग भेज दिया था। इनकी घोर तपस्या को देख फर एक बार इंद्र भी विचलित हो गये थे छोर इस भय से कि फर्री विशेष शक्ति का संग्रह कर यह मुफसे हंद्रत्व म छीन लें मेनका को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ था श्रीर मेनका के प्रति वह आकर्षित हुए थे। उसी के फलस्वरूप गकुंतला का जनम हुया था। विश्वामित्र की अपने इस एरप से इतनी बलानि हुई थी कि वे घपना पूर्व-स्थान पीयकर हिमालय में तपस्या करने चले गये थे। छंत में देवताओं के कड़ने पर विसप्त ने इन्हें ब्रह्मर्पि के रूप में स्वीकार कर लिया था।

विप्ता-दिन्दू तिदेवों में इनका द्वितीय स्थान है। मान्वेद में इनका उल्लेख प्रमुख देवताओं में नहीं मिनता, जिलु प्राह्मण-प्रयों में, इन्हें विशेष सहस्व प्रदान किया गया है। भाग्वेद में इनका उल्लेख बि विकस षर्योग् तीन दगों में समस्त दिख का घतिक्रमण

करनेवाले के रूप में हुआ है। इन तीन उगों की व्याख्या विद्वानों ने च्रिझ, विद्युत् तथा सूर्य-प्रकाश की स्रभिच्य-क्तियों के रूप में की है। कुछ जन्य विद्वानों ने सूर्य के उदय, त्राकाश में स्थिति तथा त्रस्त होने को ही तीन हगों के रूप में स्वीकार किया है। संभवतः इसी कथा को पुराणों में वामन के तीन उगों में विस्तृत किया गया है। मनु ने श्रपनी स्मृति नें भी इनका उल्लेख किया है, किंतु उसमें भी केवल एक वहे देवता के रूप में ही। महा-भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है। जला सप्टि के निर्माता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता हैं श्रीर शिव प्रथवा रुद्र संहार करनेवाले । कुछ स्थानां में इनका वर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है और त्रिदेव केवल इनकी तीन श्रवस्थाश्रों के रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वप्रमुख स्थान पाते हैं। इनका निवास-स्थान चीरसागर माना जाता है, जहाँ इन्हें शेपनाग की शैया पर लपनी के साथ शयन करते हुए चित्रित किया गया है। इसी श्रवस्था में इनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी और उस पर बहा। का जन्म हुशा था। विष्णु में सत्व-गुए की प्रधानता मानी जाती है। अपने इसी गुए के खाधार पर तथा जीवमात्र का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संसार में २४ बार अवतरित होने की भी कथाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद तथा शतपथ बाह्यण में इनके सम्बन्ध में कुछ ऐसी कथाएँ हैं जिन्हें श्रागे चलकर पुराणों में वाराह, मत्स्य, कूमें तथा वामन चादि अवतारों के रूप में विकसित किया गया है। विष्णु के यह श्रवतार निम्नलिखित हिं--श्रह्मा, वाराह, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ, भापभ्, मभु, मत्स्य, कुर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, कृतिह, वामन, परशुराम, वेदन्यास, राम, वलराम, कृष्ण, बुद्ध, हंस, ह्यमीव तथा कल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि शभी होने को कहा जाता है। किंतु इन २४ अवतारों में प्रधानता १० को ही दो जाती है--मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह वामन, परश्चराम, राम, कृत्ल, बुद्ध, श्रीर किएक । देवानुर के समुद्र-मंथन के समय सुमेर को जल में धारण करने के लिए इन्होंने कल्लुए का रूप धारण किया था और उसके दारा जो लक्सी, एक सौन्दर्यमयी रमणी, प्राप्त हुई थी उसे अपनी शर्दांगिनी के रूप में स्वीकार किया या। इनकी रुपरेखा के सन्यन्ध में उल्लेख है कि ये स्याम-वर्ण तया चतुर्भुज हैं और सदा युवा ही रहते में। इनके धारों हायों में शहु, चक्र, गदा तथा पर्म कहे जाते हैं। इनके शहु का नाम पाँचजन्य, चक का नाम सुदर्गन और गदा का नाम कौमोदकी है। इनके धनुष का नाम साई तया तलवार का नाम नंदक है। वैनतेय गरुद इनका पारन भाना जाता है। गंगा की उत्पत्ति इन्हों के चरणों मे पही गई है। इनके पर्याय की संन्या भएगों तक जाती है। विष्णु पुराण्-चष्टादरा में नृतीय महापुगण । इसकी र्लोक संस्या २२००० तथा प्रकृति साध्यक मानी गई है। पुरालों के सबसे अधिक लएवा विषय पुगरा में मिलते हैं। प्रहाशित ग्रंथ में वैयल ७००० रतीय हैं। पुराणों में भागवन ये बाद इसी का स्थान है।

पीरभद्र-शंहर हे गए। सती ने इच यज्ञ में प्राण त्याग दिया। यह मुनरर प्रोप में चा शंकर ने चपनी जहा ना एक दाल पृथ्वी पर पटक दिया जिससे चीरभद्र की एवति हुई। पीरभट्ट ने दुव का यज्ञ विध्वंस किया। दे० 'दुष्' तथा 'सती'।

मुख्य-राज्य ने कुटा हो शवनी जया से इसे उत्पत्त किया या। इंड को इसने स्वर्ग में हटा दिया था। पद्युत इंड ने कुर्याच की हड़ी में यद्भ यनाकत इसका वर्ष किया।

दे॰ 'विरयस्य , 'इंद्र' तथा 'खप्टा' ।

गु नायन-प्रज-भूमि में गोछत के समीव स्थित एक पन।
एका ने सवर्ता अधिकार यान-लीलाएँ यहीं की थीं।
कंग के द्वारा मेते गए दानयों का संहार यहीं छुद्या था
तथा एका ने गोपियों के साथ रास-नृत्य भी यहीं किया
था। मध्य-युग में महमूद गजनवी ने अपनी संहारकारी
अफ़्ति में हमें संवृत्तिः नष्ट करा दिया था। आधुनिक
गृ दायन हम हुर्घटना के बाद धेतन्य महाप्रभु हारा
यसाया गया था।

पुक-एक दानव।

पृपभानु-राधा के विता और मज के एक मिसद्ध गोप।
गधा का प्रसी कारण वृपमानुकुमारि नाम पड़ा है।

तृपत्ती-विचित्रतीयं की रानियां श्रंविका श्रीर श्रंवाजिका र्या दान्या। ध्तराष्ट्र के श्रंधे श्रांत पांदु के पीले होने के पारण राज्यवती ने जब फिर श्रंवालिका को व्यास के पास गर्म धारण करने के लिये भेजा, तो श्रंवालिका ने स्वयं न जाकर श्रपनी दासी को ही श्रुपने वस्त्र पहना कर भेजा

था विसमं बिद्दर की उत्पत्ति हुई थी।

मृहस्पति-ऋत्येषं में इनका उल्लेख एक देवता रूप में मिलता है। उसमें इनकी स्परंखा सप्तमुखी यया थंत और पंच युक्त वर्गित है। इनकी उत्पत्ति जंतरिंग के महातेज से मानी गई हैं; जिससे इन्होंने जन्म के समय समस्त खंधकार को ध्वस्त कर दिया या। एउ म्यानों पर इतरा वर्णन धरिन के समान भी मिलता है। एए श्रंशों में इनके पुरोदित होने का भी उल्लेख है, जिसमें इन्हें देवताओं तथा मनुष्यों में संबंध स्वा-पित ररनेवाला तथा मनुष्यमात्र का कल्यासकारी भी भदा गया है। एक स्थान पर देवताओं के पिता के रूप में भी एन्हें गंबोधित दिया गया है। कुछ ऋचार्थी में 📭 राज्यस्यमान, स्वस्ति तथा धन-गर्जन में धपनी मानी रमक करने वाला भी बद्दा गया है। किंतु बाद के साहित्य में यह एक व्यपि तथा देवताची के गुरु के रूप में मिरते हैं। इनके पिता का नाम धींगता भिलता है, ियमें इन्हें श्रोगिरम् वी मंत्रा मास हुई थी। इनकी ची या नाम नासा पा, जिन्हें एक दार मीम हरण कर ले गया था। भवनो पर्या सो श्राप्त करने के लिए हुन्हें सोस (घर) से पोर गुद्ध काना पद्मा था जिसमें स्वयं महादेव में भी उपस्थित होतर इनहा पए छिया था। जांत में मुगा में पासन पुरा शांत किया भा और ताम इन्हें दिखना दी थी। नाता के गर्भ में नियन शियु जो चंद्रमा द्या या, यह तसे ही ये दिया गता था। गुरुपति ही गएना नव महीं में भी दी जानी है। दें० 'चंदमा'।

वैदेही-दे॰ 'सीता'

वेयस्वत-एक मनु। ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी छी धदा से एला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। बाद को वसिष्ठ ने कन्या इला को ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम

सुतुम्न हुन्ना। दे० 'सूर्य' तथा 'हला'।

व्यास-सरमवती नामक धीवर की कन्या के गर्भ से महर्षि पराशर के छोरस पुत्र। भागवत में ये विष्णु के छवतार माने गये हैं। एक द्वीप में जन्म होने से इनका नाम कृष्ण द्वेपायन पदा। महाभारत छोर वेदांत दर्शन के सूत्रों के रचयिता यही कहे जाते हैं। दे० 'सत्यवती' तथा 'पराशर'।

शंकर (श्राचार्य)-विख्यात तत्ववेत्ता। इनका जन्म सं॰ ७८८ में मालावार के काहाड़ी गाँव में सुप्रसिद्ध नम्बूदी कुल में हुया था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा पितामह का विद्याधर था। ये इतने विलक्त मेघावी थे कि घाठ वर्ष में ही कठिन दार्शनिक समस्यायों की मीमोसा करने लगे और शीव्र ही वेद-वेदांगों में पारंगत हो गये। व्राप्तचर्य ध्रवस्था समाप्त होते ही इन्होंने संन्यास से लिया। माँ ने विवाह के लिये प्रयक्ष किया पर सब च्यर्थ हुआ। माता की श्राज्ञा से संन्यास ले, गोविंद्रगद नामक ष्याचार्य से इन्होंने दीचा ली। विधा में पारंगत हो शंकर ने जैन छोर बोद्धों के विरोध में अहुँ तवाद की संस्थापना की।देश के चारों श्रोर श्रपने मत के प्रचार करने की इन्होंने यात्रा की जिसका नाम 'शंकर दिग्विजय' है। माधव के 'शंकर दिग्विजय' में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। इन्होंने मंडन मिश्र से असिद्ध वादाविवाद किया जिसकी मध्यरंथ मंडन मिश्र की पती भारती थीं। इनका चंतिम शास्त्रार्थ व्यभिनव गुप्त नामक प्रकांडशाक भाष्यकार से हुआ था। इसके बाद ही ये भगंदर रोग से पीड़ित हो हिमालय की श्रोर चले गये श्रीर केंदारनाम की गुफा में मिविष्ट हो गये। शंकराचार्य भारतवर्ष में दार्शनिकों सबसे घाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रधान स्तम्म हैं। इनके मसिद्ध बन्ध उप-निपदों, झमसूत्रों पर किये गये भाष्य हैं। इनका 'सहम-नाम' भी मसिद्ध है।

राची-इन्द्रं की पत्नी का नाम । इन्हें इंद्राणी भी कहते हैं। रानरचर-एक घट । यह एक बुरे यह माने जाते हैं। शुभ-कार्य इस यह के समय निषिद्ध हैं। शनिवार इन्हों के

नाम से हैं।

शर्माक-श्रेषी श्रापि के पिता एक मिसद श्रापि । ध्यानमा श्रमीक ने घाएँट में रत परीज़ित को रास्ता न पताया जिससे उन्होंने एक मृत सर्प इनके गले में वाल दिया। श्रापि-चालकों ने श्रंपी से यह यात कही। श्रंपी ने गुढ़ हो यह शाप दिया कि धाज के सातवें दिन मर्प पे दसने से राजा की मृत्यु होगी। ऐसा ही हुआ। दें॰ 'परीज़ित'।

रारभंग-प्रसिद्ध मृक्त मुनि । धनवास के समय राम इनरे

माध्यम में गये थे।

शानिनु-र्नाम पितामद के पिता। इनकी बीरता पर मुख

हो गंगा ने इनकी पत्नी होना स्त्रीकार किया या। शर्त यह धी कि जो संतान होगी उसे जलसमाधि तुरंत ही दे दी जायेगी। सात संतान जलमग्न कर दी गई। श्राटवीं संतान 'देवन्नत' (भीप्म) बच गये। ये श्रागे पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी में श्रवतार लेना पड़ा। महाराज शांतनु ने एक बार सत्यवती नामक धीवर-कन्या पर मुग्ध हो उससे विवाह करना चाहा; किंतु उसने यह शर्त रक्खी कि मुक्से जो संतान हो वही राज्यपद प्राप्त करे। शांतनु ने श्रव्यीकार किया किंतु भीप्म ने शाजन्य महाचारी रहनें की प्रतिज्ञा कर पिता के मन की बात पूरी की। सत्यवती से विचित्रवीर्य श्रीर चित्रांगद दो संतान हुईं, जिनसे कोरव तथा पांडव वंश चलें। दे० 'भीप्म'।

शिखंडी-महाराज द्रुपद के एक निष्क पुत्र। दे० 'श्रंवा'। शिव (संप्रदाय)-विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित एक वैष्णव संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने इसी मत को पुण्टिमार्ग के नाम से चलाया।

शिवपुराण-एक पुराण। श्लोक संख्या २४००० मानी गई है। प्रकृति तामसिक है। इसका अधिकांश शिव-पुजा से संबद्ध है।

शिवि-प्रसिद्ध प्राचीन दानी राजा। इंद्र (वाज) शौर श्रम्मि (क्वृत्र) ने इनकी परीचा ली थी। शरणागत क्वृत्र को यचाने के लिए ये श्रपने शरीर का मांस ही वाज को चीर-चीरकर देने लगे श्रोर श्रंत में स्वयं तुला पर वैठ गये। यह देख इंद्र शौर श्रम्मि प्रकट हो गये शौर इन्हें वरदान दिया।

शुकदेव—भारत के सबसे महान पीराणिक कथाकार। श्रव्णा-वस्था में ही पूर्ण तत्व्ञानी होने के कारण ऋषियों में ये शश्यी गिने जाते हैं। ये व्यास के पुत्र हैं। शिव जब पार्वती को स्नमर होने के लिए सहस्र विष्णु नाम का उपदेश दे रहे थे, उस समय उस कथा को एक श्रुक भी सुन रहा था। शिव को जब पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया। उसी समय व्यास-पत्नी धपने शाँगन में खड़ी हो श्रावह को रही थाँ। उनको देख श्रक-शरीर छोद ये उनके पेट में चले गये शार १२ वर्ष तक वहीं रहे। व्यास महाभारत तथा गीता शादि धपनी पत्नी को सुनाते थे। इस प्रकार गर्भ में ही शुक तत्त्वज्ञानी हुए। भगवान ने इन्हें गर्भ में ही वचन दिया कि संसार की गाया तुग्हें नहीं व्यापेगी। कालांतर में राजा परीजित को भागवृत इन्होंने ही सुनाई।

गुक्र-यह दैत्यों के धाचार्य थे। इनके पिता का नाम
महिष भृगु मिलता है। एक बार जब दैत्यराज बिल
बामन को समस्त भूमंडल का दान दे रहे थे, तब यह
उन्हें इस कार्य से रोकने के विचार से जलपान की टोंटी
में बैठ गये थे। यह समक्षकर कि वहाँ कोई बस्तु कैंस
गई है, उसे सींक मे गोदकर निकालने का प्रयत्न किया
गया था, जिसमें इनकी एक घाँख फूट गई थी। उसके
याद ये काने ही यने रहे। इनकी कन्या का नाम
देषयानी सथा पुत्रों या नाम शंद खोर खमके मिनता है।
एदस्पति ये पुत्र कच ने इनमें संजी मनी दिया सींगी भी।

शूरसेन-मधुरा के एक प्रसिद्ध यद्वंशी महाराज, जो कृष्ण के पितामह तथा वसुदेव के पिता थे। शूपेराखा-रावण की वहन । इसके नख सूप की, भांति होने का उल्लेख मिलता है थीर कहा जाता है कि इसी से इसका नामकरण शूर्पणखा हुया था। जिस समय रामचंद्र, सीता तथा लदमण के साथ वनवास कर रहे थे, यह राम के प्रति धाकर्पित हो गई थी, धौर इसने उनके सम्मुख एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर विवाह का प्रस्ताव रक्खा था। राम के श्रस्वीकार करने पर यह लक्ष्मण के पास गई थी, किंतु उन्होंने फिर इसे राम के ही पास भेज दिया था। श्रंत में रामचंद्र ने इसकी वातों से कुंमलाकर लघ्मण से इसके नाक-कान कटवा लिए थे। श्रपनी यह दुर्दशा कराकर यह खर तथा दूपण नामक दो राचसों के पास, जिन्हें रावण ने भारत भूमि के दक्तिणी भाग में अपनी लंका की रचा के लिए रख छोड़ा था, गई। रामचंद्र से जब यह दोनों राचस लड़ने के लिए ष्राये तो उन्होंने इनका वधकर ढाला।

किया। इसी के कहने पर रावण ने सीताहरण किया था। ऋंगी-प्रसिद्ध ऋषि शमीक के पुत्र। दे० 'शमीक'।

शूर्पेणुखा उसके वाद श्रपने भाई रावण के पास गई

श्रीर उसने सीता के सौंदर्य का वर्णन उसके सम्मुख

शेप- एक सर्पराज, जिनके सहस्र फर्णों पर पृथ्वी के स्थित होने का उन्नेख मिलता है। वासुिक तथा तचक के साथ इन्हें भी रुद्र का पुत्र कहा जाता है। इन्हें चान का श्रधि-ष्ठाता माना जाता है और यह भी उन्नेख मिलता है कि इन्होंने ऋषि गर्म को ज्योतिप विद्या की शिचा दी थी। पाताल में इनका निवास-स्थान माना जाता है। कुछ स्थानों पर इनका उन्नेख पाताल के श्रधिराज के रूप में भी मिलता है। जिष्मण तथा यलराम इनके अवतार माने जाते हैं। विष्णु भगवान शीरसागर में इन्हों की शैया पर शयन करते हैं।

शीनक-शुकदेव ने धपनी भागवत कथा का ज्ञानसुत स्रौर शीनकों को दिया था। श्रठासी सहस्त शानकों में ये सबसे प्रसिद्ध थे।

श्री संप्रदाय-एक वैष्ण्य मत जिसके संस्थापक स्यामी रामानुज थे।

श्रीदामा-कृष्ण का एक सुखा।

श्रीधर (स्वामी)-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने भागवत की विशद टीका की । दे० 'भागवत'।

श्रीरंग-प्रसिद्ध चैक्कृद भक्त श्रोर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख िराष्य ।

पंडामक-प्रताद के गुरु का नाम। ये देख-गुरु शुकाचायं के पुत्र थे। प्रताद को इन्होंने ही भक्ति का पाठ पराया था। पट वांग-एक प्रसिद्ध स्पूर्ववंशी राजा। धवने नमय के सिद्धितीय राजा थे। देवानुर संप्राम में इन्होंने हूँ हैं। सहायता की थी। हुँद ने प्रमत्त हो इनमें पर माँगने की गहा। इन्होंने पहिले सपनी पानु पूर्ती। हुँद ने परा

ि केरन दो मुहुन है। उन्होंने पहा कि मुक्ते थाप मेरे घर निजया दें। एक ही मुहुन में येघर पहुंचा दिये गये चीर नुमा। शेप मुहुन हरि-सजन में लगा दिया। इससे इन्हें परमपद की प्राप्ति हुई।

संकर्णण्-रोहिन्ति के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले वसुदेव के इंगर पुत्र तथा हुन्य के बढ़े भाई। मधुरा से बसुदेव के द्वारा भेते हुए मानाए गर्म ने श्विश्वात्र के बाद हनका गर नामरुख्य किया था। दे॰ 'गर्म' तथा 'वलराम'। संद्य प्रमिद्ध श्विष्ट । ये एक धर्मशास्त्र-लेखक थे। संजय नार्मि स्वास के दिल्य, कीरवराज धरराष्ट्र के मंत्री नाम प्रगेहित। इनको दिल्य हिट्ट प्राप्त थी, जिससे हन्होंने महाभागत-युद्ध देगा धौर देगते समय ही कथा के स्व में उसे धरागड़ को सुनाते गये। संतदान-एक प्रसिद्ध वैष्णय-भक्त कवि। हनकी कविता सुर

के समान पटी गई है। इनका जन्म विमन्तानंद जी प्रयंधक के वंश में हुया था। संदीपनमृत संदीपन के पुत्र। गोकृत में इनकी एक पाट-

शाला थी। बहीं बलराम श्रीर कृष्ण परते थे।
संपानी-एक गृथ, जो जरायुका बदा भाईथा। दोनों भाई
सूर्य के पास नक उन्ना चाहते थे, किन्तु बीच में ही पंख
इनके जल गये। संपाती समुद्र के किनारे रहता था।
संगद्दतमान शादि को इसने सीता का पता बताया था।
सगद्दान-सायंगुय मनु की सी। बहुत दिन तक स्वर्ग में
रहने के उपरांत ये होता में रामचन्द्रजी की जननी

कीशन्या के रूप में महर हुएँ। दे॰ 'कीशन्या'। सभी दश मजापति की। सात कन्यायों में से एक। यह शिव को व्याही गई थीं। दश ने श्रवने थन्न में शिव को यदि नहीं दी। इस जपमान से सती ने श्रवने माण स्थाग दिये। दूसरे जन्म में ये हिमान्तव की पुत्री होकर जन्मी। श्रीर गिद के दिये थार तप किया। शन्त में शिव से ही इन हा स्याह हुआ। दे॰ 'पार्यनी'।

सत्तम भागवन की कथा में शुकदेव ने वरीचित की स्थानन गर पर पूर्व संज्ञा से संबोधित किया है। छर्जुन के पत्र प्रभिमन्त्र के यह तुज्ञ थे।

सत्यविध-त्यास दी माना चीर पारागर की प्रेयसि। यह एक घीरर की परम संदर्भ करना थीं। एक बार नदी पर ये चे देने थीं। रेकीम से पारागर फापि उधर से छा गर्म। ये एके देगदर सोवित हो गर्म और रित की गायना थी। गान के एक से सत्यानी ने स्वीवार किया। उस गर्म से गास की उपित हुई। सत्यानी की चिर-मीमार्थ या गर्म किया था। इनका धान्य प्रयोग 'सच्छो-स्रीत है। देव 'तुपान'।

सलावा अस्मान समुका नाम। न इत्याहवंशी इत्थिनंद के शिता। इत्यों का जाम येथा और जिस्कु हैं। वसिष्ठ के इशों ने इन्हें परिवाद होने का जाव दिया, किन्तु विशामित में मुक्त एक दिया। ये स्वर्धीर स्वर्ण जाना पर्यंते थे। विश्यमित्र में भैत भी दिया किन्तु देवनाओं में शिरे वशिया और इन्हें विश्वमित्र निर्मित नवायनोक में काराम पाताल के बीत में बदना पदा, जहाँ इनके

पैर जपर की स्रोर स्वीर सिर नीचे की स्रोर कहे गए हैं
हनकी कथा महाभारत, हरिवंश तथा भागवत श्रादि में
कुछ भिन्न करके दी गई है।
सदना-एक प्रसिद्ध वेष्णव संत कवि, जो जाति के कसाई
थे। ये सदैव शालियाम की विटया से मौस जीवते
थे। ये परम भक्त थे। कहा जाता है कि जगनाय जी

ने इनके लिये पालकी भेजी थी। सनंदन-नहाा के एक मानस पुत्र। दे० 'सनक'।

सनक-प्राां के मानस पुत्र। इनके साथ प्राां के तीन श्रांत्य पुत्रों का नाम लिया जाया है—सनंदन, सनातन तथा सनत्कुमार। इनमें से श्रंतिम सबसे श्रियंक विषयात हैं। इनके संबंध में उल्लेख मिलता है कि प्राां ने इन्हें प्रजापित बनाने के लिए उत्पन्न किया, किंतु श्रपने जन्म के बाद ही सभी भाई भगवान की उपासना में निरत हो गये, जिससे प्राां को श्रन्य पुत्रों की उत्पत्ति करनी पड़ी। इनके परम शानी तथा विष्णु के सभासद होने का भी उल्लेख मिलता है। सनत्कुमार के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए प्रजापित का श्रासन प्रहण किया था शीर पहले प्रजापित थे।

सनकादि-वसा के चार मानस पुत्र सनक, सनदन, सनातन तथा सनस्कुमार। ये एक ही घायु के हैं बीर सदैव एक ही साथ रहते हैं।

सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्यार्क द्वारा प्रवर्तित एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय का नाम। निम्वार्क सनकादिक के श्रवतार माने जाते हैं। इसी से इसका यह नाम है। दे॰ 'निम्वार्क'।

समुद्र-भू-मंडल पर स्थित जल भाग के प्रतीक स्वस्प स्वीकृत देवता। रामायण में इनके संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि रामचंद्र ने वानर तथा भल्लुकी को लंका जाने के लिए सार्ग देने की इनसे प्रार्थना की थी। किनु जब यह उसे अनसुनी कर रहे थे तो उन्होंने इनके ऊपर वार्ग-वर्ग की थी; जिससे विचलित घीरर यह राम के सम्मुख अकट हुए थे श्रीर इन्होंने नल त्या नील के स्पर्श से परवरों में जल के ऊपर रहने की शक्ति था जाने का वचन दिया था तथा उनके द्वारा मार्ग वन व ने का परामर्श दिया था। उसी के श्रनुसार रामचंद्र ने रामेश्वाम् से लंका तक सेतु वनवाया था। प्राचीन साहित्य में समुद्रों की संग्या सात मिलती है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कवा है कि एक बार कृत्य शपनी सी विरजा के साथ बैठे हुए थे। इसी समय उनका एक पुत्र रोने लगा। विरजा को घुप कराने के लिए उसके पास् जाना पुरा । कृत्रण उसके जाते ही उठकर राधिका के

में तुम खबण समुद्दों के रूप में उत्पन्न हो। यही काली तर में मान समुद्दों के रूप में श्रवतरित हुए। सर्म्बर्ती-वेदों में नदी के रूप में इनका उरलेख सिल्ठी है, किंदु कुछ स्थानों पर देवी के रूप में भी में हैं। सरम्बर्ती नदी की स्थिति श्रायों के माचीन स्थान महावर्त मदेश की सोमा पर भी श्रीर गंगी की

यहाँ चले गए। विरजा को जब यह जात हुआ तो उमने

घपने समन्त पुत्रों को शाप दे डाखा कि धगने जन्म

मांति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप में वह धन-धान्य की श्रधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत थीं। कुछ मंत्रों में इडा तथा भारती के साथ इनका नाम तीन प्रधान यज्ञ-देवियों में भी मिलता है। वाजसनेयी संहिता के श्राधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के द्वारा इन्होंने इंट्र को शक्ति मदान की थी। वाद के साहित्य, बाह्मण-ग्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं वाग्देवी हो गई हैं। श्रपने इसी रूप में उन्होंने संस्कृत भापा तथा देवनागरी श्रज्ञरों का निर्माण किया था। श्रपने श्रंतिम रूप ज्ञान तथा विज्ञान की श्रधिप्ठात्री देवी के रूप में ये श्राज विख्यात हैं । सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों ही मानी जाती हैं। महाभारत में एक स्थान पर इन्हें दत्त प्रजापति की कन्या भी कहा गया है। वंग-भूमि में वैष्णवों में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह विष्णु की ची थीं; किंतु विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका प्रतिदिन का भगड़ा देखकर इन्हें ब्रह्मा को दे दिया था श्रीर उन्होंने इन्हें अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। नदी के रूप में श्राज इनकी धारा का लोप हो गया है।

सवरी (शवरी)-सवरी भिल्लनी की गणना भगवान के प्रमुख भक्तों में की जाती है। वाल्यावस्था से ही यह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। श्रम्यागतों का स्वागत सदैव सुंदर मीठे फलों से करती थी। वनवास के समय राम-लक्ष्मण इनके यहाँ पधारे। सवरी ने मीठे-मीठे वेर खिलाये जिन्हें पहले ही वह चीख लिया करती थी। राम इससे वहुत प्रसन्न हुए श्रोर उसे परम धाम दिया। कहा जाता है कि द्वापर में यही कुटजा नामक दासी हुई थी।

सहस्रवाहु (सहस्रार्जुन)-हेहयवंशी महा प्रतापी राजा।
इनके पिता का नाम कृतवीयं था। दत्तात्रेय की उपासना
से इन्हें सहस्रवाहु होने का खौर धपराजेय होने का वर
मिला था। इन्होंने चिरयौदन प्राप्त कर म्४००० वर्षो
तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीर्घकाल तक
इन्होंने कारागार में रक्खा था। ये जमद्गि की कामधेनु
लेना चाहते थे, इससे परशुराम ने इनका वथ
किया।

सहसानून-दे॰ 'वासुकी' तथा 'शेप'।

सहस्राजुंन-यह महाराज कृतवीर्य का पुत्र था। इसकी राजधानी माहिष्मती थी। एक वार जब यह अपनी खियों सहित नर्मदा में जलकीड़ा कर रहा था, इसने अपनी सहस्र भुजाशों से नदी के प्रवाह को रोक लिया था। रावण पास ही कहीं शिव की पूजा कर रहा था। नदीं की धारा के रुद्ध हो जाने से उसका ध्यान मंग हो गया थीर उसका कारण ज्ञात होने पर वह सह-गार्जुन के साथ युद्ध करने को उचत हो गया थीर सह-राजुंन के साथ युद्ध करने को उचत हो गया थीर सह-राजुंन ने अपने पराक्षम से उसे पराजित किया। एक यार सह-यार्जुन ने जमदिन के साधम में उपस्थित होकर वहीं की प्राचित की प्रयन्त होकर वहीं की प्राचित की प्रयन्त किया था। जय जमदिन के पुत्र परश्राम को प्रवन्ती माता में यह समाचार निजा तो उन्होंने रामधेनु को प्रवर्ती माता में यह समाचार निजा तो उन्होंने रामधेनु को लेकर जाते हुए सहसानुन से युद्ध

किया था त्रीर उसकी सहस्र भुजात्रों को काटकर उसका वध कर ढाला था। सादसाती-शनि की एक श्रनिष्टकारी ग्रहदशा जिसका

सात शिष्यों में से एक।
सिलिपिल्ले-शालियाम की कल्पित मूर्ति का नाम। एक
वार एक राजा की कन्या श्रीर एक पड़ोसी की कन्या ने
राज पुरोहित को शालियाम की प्जा करते देख उनसे
शालियाम को माँगा। पुरोहित ने पास में पड़े दो पर्यर
के गोल-गोल दुकड़े दे दिये श्रीर कहा कि ये 'सिलिपिल्ले'
भगवान है। कन्याश्रों ने उन्हीं की पूजा की जिससे
उन्हें भगवान के दर्शन हुए।

सीता-राम की परनी, राजा जनक की कन्या तथा लव-कुश की माँ। राम की उपासना के साथ सदैव सीता का नाम लगा रहता है। इन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकन्ती थीं। इसी-लिए इनका एक नाम मूमिजा भी है। जनक ने 'धनुप-यज्ञ' करके 'स्वयंवर' में शिव के धनुप तोड़नेवाले राम के साथ सीता का व्याह कर दिया। व्याह के कुछ दिनों के वाद सीता राम के साथ वन गईं। वहाँ रावण द्वारा उनका हरण हुआ। धन्त में यानरों की सहायता से राम ने रावण का वध किया और श्रक्ति-परीचा लेकर सीता को स्वीकार किया। किन्तु श्रयोध्यावासी नहीं चाहते थे कि राम भार्या-रूप में सीता को स्वीकार करें। लाचार होकर राज्यधर्म पालन के लिए इन्हें गर्भवती सीता का परित्याग करना पड़ा। वालमीकि के श्राश्रम में सीता का निवास हुआ। वहीं कुश लव की उत्पत्ति हुई। लव-कुश ने घरवमेध के समय राम-सेना को परास्त किया । श्रंत में राम स्वयं सीता को ब्रह्श करने के लिए वाल्मीकि श्राश्रम में गये, किंतु उसी समय सीता मूमि में लीन हो गईं। दे॰ 'राम', 'कुश' तथा 'लव'।

सुंद-सुंद श्रीर उपसुंद दोनों भाई थे श्रीर निसुंद नामक दैत्य के पुत्र थे। इनका जन्म हिरण्याश्च के यंश में हुन्या था। इन दोनों ने तपस्या करके बला से यह वरदान ले लिया कि इन्हें कोई मार न सके। ये ही एक दूसरे को मार सकते थे। जब पृथ्वी पर ये बहुत पत्याचार वरने लगे तब बला ने एक परम सुन्दरी स्त्री 'तिन्नोत्तमा' की सुष्टि की। उसे देख दोनों ही मोहित हो गये श्रीर दोनों ही उसके श्रधिकारी बनने की इन्हा से लए मरे। दे० 'तिलोत्तमा' तथा 'जय-विजय'।

सुखानंद-१. रामानंद को शिष्य परम्परा में एक प्रमुख मठाधीश । ये परम भक्त थे। नामाजी ने एन्ट्रॅ शिय-शंभु का खबतार माना है। २. एक प्रसिद्ध बेल्ल्य मक्त तथा कवि । ये महान् परोपजारी थे।

सुप्रीव-सूर्य के पुत्र, प्रसिद्ध यानर चीर वाणि के घतुण, विकिशा के राजा तया राम के मित्र एवं भग । मीता-हरण के पाद राम ने सुप्रीव से निवता की, वाणि का कर किया चीर तारा सुप्रीव की क्वी हुई। राम-राग्य-पुद्य में मुद्रीय में राम की बड़ी महाबता की थी। दे० वालि', 'नारा' नवा 'लंगद'।

मुदारन-मनु के पुत्र । पहले मनु की गी श्रद्धा से इला गॉर्म्स बन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, वितु बाद में गिन्छ दी एपा में मुद्दान हुए। वहा जाता है कि एक यार मद देवता शिव के दर्शन को गये। उस समय गीरी विद्यान थीं। सबको देख लज्जावरा वे शिव से चिद्द गई। इस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने यह वर दिया कि जो भी उस छेत्र में जायगा, सी हो जायगा। केरोगोंग में सुसुन्न पहाँ पहुँचे और खी हो गये। गी। रूप में चंद्रमा के पुत्र तुध में इनका प्रेम हुया और

दोनों के संयोग से महाप्रनाषी राजा पुरुखा की उत्पत्ति

हुई। शंत में राजा धपने श्री रूप से थक गये। वसिष्ट से

मार्थना की। बहुत प्रयस्त करने पर शिव ने वहा कि ये

्रक नटाची घाँर महापुरूप रहेंगे। दे० 'मनु', 'पुरू-रवा' तथा 'टर्वशीं। सुधन्या-प्रार्थान राजा दंसप्यज स्वथवा गीलघ्यज के पुत्र शीर सुरूप के गंगे भाई। यर्जुन के साथ सुद्ध करने की इनको पिता ने घाजा दी; किंतु ऋतुस्नाता छी की खिम-सापा पूर्ण करने में इन्हें थिलस्य हो गया जिससे पिता ने

एकें जनते तेल के कदाहे में छोदया दिया था। छर्जुन के

सुनीनि-राजा उत्तानपाद की रानी, विष्यात बाल भक्त

्साथ युद्ध क्तते हुए, ये वीरगति को प्राप्त हुए । सुर्नद−गोकुल का एक गृद्ध गोप ।

भूव की माँ। एनकी परनी का नाम सुरुचि था। अपनी
गीतेली मां से अपमानित हो यालक भ्रुच ने पूछा, 'मेरे
पिता कहाँ हैं।' सुनीति ने 'कहा जंगल में।' उसी समय
में भ्रुच ने जंगल की राह की। श्रंत में भगवान का उन्हें
इशेन हुआ। उत्तानपाद ने अन्त में भ्रुच से, श्रोर
मुनीति से एमा गांगी। दे॰ 'उन्तानपाद' नथा 'भ्रुच'।
सुनीति में एसा गांगी। से स्वाह
था। रे. मथुरा के राजा श्रुप्त का नाम।
सुनीत्र-राजा दगरथ के प्रसिद्ध मंत्री का नाम।
सुनित्रा-दगरथ की रानी तथा लक्ष्मरा श्रीर शह्म की माँ।

सुरसा- एए राजमा। इयने इनुमान को निगल जाने का अयन किया था। सुरुचि- उत्तानपाद की एक मां का नाम। भूग को राजा की मोदी में पैठा राग बाद के बारण उसे गोदी से उन्होंने

की गोडी में पैठा रेप टाइ के कारए उसे गोडी से उन्होंने में उतरणा दिया था। यपमानित भूप शपनी माँ के माने से तपनी पने। दे० 'भूप', 'सुनीति' तथा 'बनानपार्'।

सुपेग नावल के मिनड सार्वत । लक्ष्मण के शक्ति लगने पर इन्होंने का संजीवनी। सूटी बनाई थी, जिसे। हमुमान गरांचे थे। सन-सारिक को है प्रसारका । समसे शक्ति स्विक

म्त-साधिक सर्व है प्रसारताका । सबसे प्रविक्त प्रसिद्ध स्तुत लोमहर्व दृष्ट् हैं। ये महाभारत के बनो महर्वि स्वास के लिए थें। इनके संबंध में उल्लेख मित्रता है कि इत्तंत्रे वैमित्रसम्य में प्रतिवों हो समस्त पुरास सुनामें थें। स्रृश्याम-स्रदास के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द । बुद्द विद्वान् इस नाम के पदों को स्रदास कुत नहीं मानते । स्र्य-दिन में झाकाश में स्थित होकर घपना प्रकाश विकीण करनेवाले गोलक के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत एक देवता । वैदिक त्रिदेवों में धानिन धौर ईंद्र के साथ इनका नाम द्याता है । यह प्रकाश सधा ताप विकीणं करनेवाले स्वीकृत हुए हैं और इनके उल्लेखों में यथार्थ से धार्थक

श्रादित्य के साथ इनके व्यक्तित्व को एक कर दिया गया है। एक स्थान पर ऊपा का उन्लेख इनकी खी के रूप में मिलता है किंतु दूसरे मंत्र में इन्हें ऊपा-पुत्र कहा गया है। ग्राम्बेद में इनके सात श्रद्यों के रथ पर धावित होने का उन्लेख मिलता है। याद के साहित्य में

कल्पना को प्राधान्य दिया गया है । कुछ स्थानों पर

सूर्य की कई लियों के होने का उसेख मिलता है, किंतु उनके पुत्र श्रदिवनीकुमारों का जन्म श्रदिवनी नामक एक श्रप्सरा से कहा गया है। रामायण तथा पुराणों में करवप तथा श्रदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उसेख हैं, जितु एक स्थान पर उन्हें ब्रह्मा का पुत्र कह कर भी संयोधित

जिसके गर्भ से उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी-मनु वैवस्वत, यम शौर यमुना। यही यमुना शागे चलकर नदी के रूप में श्रवतित हुई। विश्वकर्मा की पुत्री संग्राने तीन संतानों की उपित्त के बाद भी श्रपने स्वागी सूर्य की भोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन की यात्रा

किया गया है। उनकी सी का नाम संज्ञा मिलता है,

की थी थोर वहाँ एक श्रिवनी का रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो गई थी। एक दिन पास से जाते हुए सूर्य ने श्रपनी खी को उस रूप में भी पहचान लिया था थार उससे संभोग में रत हो गए थे। इसी के फल स्वरूप कालांतर में श्रिवनकुमारों का जन्म हुशा

घर के खातु । रामायण में सुमीव तथा महामारत में कर्ण के सूर्य पुत्र होने का उन्नेख मिलता है। सेतुत्रंध—रामेश्वर गामक एक तीर्थ का नाम जहाँ पर यन वासी राम ने वानरों की सदायता से सागर पार

था। उसके बाद सूर्य धपनी स्त्री को खपने शुद्ध रूप म

किया था। सेन-१. रामानंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कवि। नामाजी के धनुसार ये भीष्म के ध्यवतार थे। इनके पट 'संत-यानी' में संकलित हैं। २. एक संत कवि जो जाति के

गाई थे। बयेल वंश के राजा वीरसिंह के यहाँ ये तेल की मानिश करते थे। एक बार प्रतिथि सत्कार से कारण इन्हें मालिश करने में देर हो गई। भगवान स्वयं सेन का रूप धर मालिश कर गये। सेन के माने पर रहस्य सुना तो राजा ने इन की पगध्लि ली। इन्हें सेना भी कहा गया है। इकंद्रपुरागा-प्राप्टादश महापुराखों में से एक। श्लोक

संगया =1000 श्रीर प्रकृति तामसी कही गई है। शतम-त्रन्ता संकृतित रूप में न मिलकर यह शंशों में मिनता है। 'काशीरांट' इसका महत्वपूर्ण श्रेम है। यह सुरुम्मद नजनवा के शाकमण के पूर्व रूपा गया होगा।

स्पृति दिन्दुचों के धर्मशास जिनमें कर्मकाय का विशेष

वर्णन है। मनुस्मृति स्मृतियों में प्रधान है। इनके बाद पाराशर श्रीर याज्ञवल्क्य की स्मृति महत्वपूर्ण है। इन तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है। स्मृतियों की संख्या १८ कही गई है।

स्वग-देवलोक। इसकी स्थिति श्राकाश में सूर्यलोक से लेकर ध्रवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे सुमेर पर्वत पर भी स्थित कहा गया है। यह प्रधान-रूप से देवताओं का निवास-स्थान माना जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुरुष श्रीर सकर्म करता है, उसकी घात्मा मृत्यु के वाद इसी लोक में जाकर निवास करती है। प्राचीन काल में मनुष्य के समस्त पुरुष कार्यों का उद्देश्य स्वर्ग-प्राप्ति ही समका जाता था। यहाँ रहने की श्रवधि प्राणी के पुराय कर्मों पर निर्घारित होती है। उसके पूर्ण होने पर वह फिर कर्मानुसार शरीर धारण करता है। यही क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण रूप से मुक्त होकर स्वयं भगवान् में लीन नहीं हो जाता। स्वर्ग सुंदर वृत्तों, मनोहर वाटिकान्त्रों तथा घप्सरान्त्रों का निवास-स्थान माना जाता है। ग्राधुनिक बुद्धिवादी न्यक्ति इसे पूर्ण-रूपेण मनुष्य की एक कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्वायं मुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार आदि मनु
माने गये हैं। प्रथम का नाम स्वायं भुव है। इनकी माता
गायत्री हैं। ये बहा के मानस पुत्र और मानव जाति के
जनक हैं। प्रत्येक कल्प में चौदह मनु उत्पन्न होते हैं—
स्वायं भुव, स्वारोचिष, श्रीतमी, तामस, रेवत, चानुष,
वैवस्वत, सार्वाण, देवसार्वाण, रौच्य, धर्म सार्वाण, रहसार्वाण, दचसार्वाण तथा इंद्रसार्वाण। कहा जाता है
कि इस समय वैवस्वत मनु की प्रजा का युग चल रहा है
जो ससम मनु हैं। कई मनुश्रों का हिंदू धर्म शास्त्रों में
यर्णन हैं। सयका इतिहास कुछ ऐसा मिन्न गया है
कि कीन मनु क्या है, यह निरचय करना कठिन प्रतीत
होता है।

हंस-विष्णु के चौबीस श्ववतारों में से चौदहवाँ श्ववतार । यह श्ववतार बल्लोक में हुसा था।

हतुमान-खंजना के गर्भ से उत्पन्न पवन के पुत्र। यह
प्राचीन साहित्य में किप रूप में स्वीकृत हुए हैं। सुप्रीय
जय खपने यहे भाई वालि से पराजित होकर किप्किया
पर्यंत में खपने खन्य साथियों को लेकर रहते थे तो
यह भी उस समय उन्हीं के साथ थे। इन्होंने ही रामचंद्र
तथा सुप्रीय की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में
रावण के यहाँ खशोक-वन में यंदिनी होने का समाचार
इन्होंने ही रामचंद्र की दिया था। लंका में रावण
के पुत्र मेचनाद ने इन्हें यंदी भी कर विया था, किंतु
राज-दूत होने के कारण उस समय के राजनीनिक विधान
में इन्हें पागवंद नहीं दिया गया था। इनकी पूँछ
में रुप्ता लपेटकर साम लगा दी गई थी। यह प्रसिद्ध
है कि सपना इयो जनतो हुई पूँच से इन्होंने लंका-दहन
किया था। रामचंद्र ने सोता की मुक्ति के जिब जय लंका

पर श्रीक्रमण किया था तब इन्होंने बडी बीरता के साथ राज्सों के साथ युद्ध किया था। सेवनाद के शक्ति-प्रहार से जब लहमण मूर्न्छित हो गये थे तब इन्हें ही एक रात में हिमालय से संजीवनी श्रोपधि लाने का कार्य सींपा गया था। राम के प्रति इनके हृदय में श्रनन्य भक्ति थी। भरत के संबंध में भी इन्होंने सुना था कि वह भी शपन बड़े भाई राम के अनन्य भक्त हैं। उसी के परीक्षण के लिए हिमालय से लौटते हुए यह श्रयोध्या में भी गये थे। फिर भी प्रात:काल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी श्रोपिध लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी। रावण-वध तथा सीता की सक्ति के याद रामचंद्र के साथ यह भी पुप्पक विमान पर वैठकर श्रयोध्या शाये थे । रामचंद्र ने जब श्ररवमेध यज्ञ किया था तो यह भी श्ररव के साध देश-विदेश गये थे। लव-कुश के सम्मुख लक्ष्मण के साथ इन्हें भी पराजित होना पड़ा था। राम तथा सीता के चित्रों में इन्हें प्रधानतः उनके चरण धोते हुए देखा जाता है। महाभारत में छर्जुन के रथ की ध्वजा धारण करने के कार्य में इन्हें संलग्न देखा जाता है। ये महावीर हें स्रोर परशुराम, श्ररवत्थामा, विभीपण द्यादि के साथ श्राजभी जीवित माने जाते हैं।

ह्यग्रीव-भागवत के अनुसार हैयग्रीव विष्णु के सव-तार थे। इनका वध विष्णु भगवान् ने मच्छावतार लेकर किया और वेदों का उद्घार किया। दे० 'मच्छु'

हरि-१. कवि चादि नव योगीश्वरों में से एक । २. विष्णु

का तेरहवाँ अवतार जो त्रिक्ट पर्वत पर हुग्रा था। हरिश्चंद्र-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा । श्रपनी सत्यता के लिए ये भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने श्वपना सारा राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी दित्तिणा की ७०० मुद्राये इनको श्रीर देनी थीं। कुछ समय पश्चात् देने की प्रतिज्ञा कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया। श्रंत में कोई उपाय न सोच काशी में एक चंढाल के हाथ अपने को और एक बाह्यण के हाथ अपनी रानी शैव्या तथा पुत्र रोहित को वेच दिया। प्राह्मण के यहाँ रहते हुए रोहितारव को साँप ने काट लिया। शव को शैत्र्या रमसान भूमि में ले खाई। हरिरचंद्र का वर्हा पर पहरा था। शैव्या के पास कर देने के लिये कुछ नहीं धा, शतपुत्र वह शपनी शाधी सादी, जो वह पहने थी, फादने को उद्यत हुई। यह हरिरचंद की कटिन परीपा का शबसर था, क्योंकि रानी ने राजा को पहचान फर प्रार्थना की कि पुत्र छाप ही का है, छोर छपनी सादी फाइने से में नंगी हो जाऊँगी। सत्यवनी राजा भपने सत्य से न डिगे। शैव्या साड़ी फाइने जा रही थी, कि विषय भगवान् प्रकट हुए । विश्वामित्र ने धमा माँगी । इसी के घाधार पर संस्कृत में चंदकीशिक नाटक की रचना हुई। हिंदी में भी भारतेन्द्र ने 'सप्य हरिश्चंद्र' फी रचना द्वी घाधार पर की है।

हरिदास (स्वामी)-६- विष्यात वैष्या भक्त, पवि तथा संगीताषाय । ये घठवर के समयातीन थे । गाउँ नान-सेन इनके रिष्य थे । घरवर भी कनी-तभी प्राणित में संगीत सुनने के लिए नानसेन के साथ इनते परी क्यांग

था। २. हरियास नाम के घन्य पर्द धै एव मक्त हो चुके र्ट, जिन्हा नाभादास जी ने उन्नेस किया है। एरिस्स एकीले प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । एक बार इन्होंने भी सभा में उदयपुर के महारामा को फटकारा था। इल्धर-किल्प के प्रवन्त महाभारत के श्रनुसार दिएए ने एक रवेत और एक स्याम केश दिये थे। ये ही देगरी पे कृत्य धीर बेलरान होकर श्ववतरित हुए। उपस होते हैं। ये यशोदा शीर रोहिणी के यहाँ पहुँचा दिये गये। ये कृत्ता के समान ही परम पराक्रमी थे। इनका पनीय श्रम इन या । एक चार स्नानार्थ इन्होंने यमुना को ध्यने पाय गींच लिया था। तभी से इनका नाम यमुनाभिद् हो यया । यनसम ने ही दुर्योधन श्रीर भीम को नदायुन्देकी शिषा ई। थी। छल से हुयुधिन को मारने पर ये यहन ही मुद्ध हुवे थे। इनका विवाह रेवती से मुमा था। कृत्रण के पहिले ही एक वृत्त के नीचे चैठे-चैठे इन्का स्वर्गवास हुन्ना । स्हाभारत में इनका वर्णन प्रधिक्तर मनुष्य का से ही है, परभागवतादि पुराखों में ये पारतार मान लिए गये हैं। इनको लप्मण का प्रवतार भी माना गया है।

हारीत-१. हारीत स्मृति के प्रणेता । २. राजा अवनारव के पुत्र । हारीत श्रीगरसों की इन्हों से उत्पत्ति हुई । मतांतर से ये रपयन के पुत्र थे । हिन हरियंश प्रसिद्ध वैल्एव कवि श्रीर भक्त । सं०१४६६

्ष त्रार्परा जासद्ध वर्णव काव जार सक्ता संवेषक्रहरू में इनका जन्म हुंचा था। इन्होंने चपना खलग सम्प्रदाय भी घलाया, जिसे 'हितसम्प्रदाय' कहते हैं। इनके पिता का नाम केरावदास मिश्र तथा माता का नाम तारा मतीचा था। ये पहिले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। फिर स्वप्न में राधा से दीवित हुए।

हिमगिरि-भारतवर्षं की उत्तर सीमा पर स्थित एक पर्वतः मोला। प्राचीन साहित्य में इसे पर्वत मेना श्रथवा मेनाक का स्वामी स्वीकार किया गया है। इस रूप में महादेव की श्रद्धांगिनी पार्वती इसकी प्रत्री मानी जाती हैं। गंगा मी इसकी प्रत्री के रूप में स्वीकृत हुई हैं। दे० 'गंगा'।

हिर्ण्यकशिपु-करयप तथा श्रादित का पुत्र, एक देख-राज। प्रणा की कठोर तपस्या से श्रभय प्राप्त कर इसने देवताश्रों को कट्ट देना श्रारंभ किया था तथा स्वर्ण पर भी श्रपना श्रियकार स्थापित कर लिया था। विष्णु के प्रति इसके हदय में वंदा देप था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप इसके पुत्र प्रद्वाद में उनके प्रति भिंद की भावना का उदय हुत्रा था। प्रद्वाद की इस प्रवृति को देखकर इसने कितनी ही वार उसका वध किया था। पर श्रंत में विष्णु ने नरसिंह रूप में इसका वध कर डाला। दे० प्रद्वाद!।

डाला। दे॰ 'प्रहाद'।
हिरण्यात्त-हिरण्यकरयपु का भाई। फरयप छी दिति
इसकी माता थीं। पूर्व जन्म में दोनों भाई विष्णु के
द्वारपाल जय-विजय थे। सनतक्तमारों के शाप से राषस
दुए। यह पृथ्वी को लेकर ही पाताल की श्रोर भग रहा
था। उसी समय वाराह श्रवतार लेकर विष्णु ने इसका
वध किया।